अनुक्रम

- यही मेरी मातृभूमि है राजी हरदोळ -त्यागी का प्रेम रानी सारन्था –शाप ६-मर्यादा की बेदी -मृत्य 🜬 भी छें -आभूषण —जुगुन् की चमक र् ११—गइ-दश्ह १२-भोखा **१३**—लागेवाट १४-अमावास्या की रात्रि १५-चनमा १६-पछतावा ' १७--आप-बीती १८--राज्य-भः ज १६-अधिकार-चिन्ता २० - दुराशा

## यह मेरी मातृभूमि है

आज पूरे ६० वर्ष के बाद मुझे मातृभूमि—प्यारी मातृम्मि के दर्शन प्र

हुए हैं। जिस समय मैं अपने प्यारे देश से बिदा हुआ या और भाग्य में पिर्चम की ओर के चला था, उस समय मैं पूर्ण युवा था। मेरी नसों में नर्ज रक्त संचालित हो रहा था। इदय उमंगों और बड़ी-बड़ी आशाओं से में हुआ था। मुझे अपने प्यारे भारतवर्ष से किसी अत्याचारी के अत्याचार व्याय के बलवान हाथों ने नहीं जुदा किया था। अत्याचारी के अत्याचार के कानून की कठोरतक्तर मुझसे जो चाहे सो करा सकती है, मगर मेरी प्या मातृभूमि मुझसे नहीं छुड़ा सकतीं। वे मेरी उच्च अभिकाषाएँ और बड़े-बड़े उँ विचार ही थे, जिन्होंने मुझे देश-निकाक़ा दिया था।

मैंने अमेरिका जाकर वहाँ खूब व्यापार किया और व्यापार से धन भी र पैदा किया तथा घन से आनंद भी खूब मनमाने छूटे। सीभाग्य से पती ऐसी मिकी, जो सौंदर्य में अपने सानी की आप ही थी। उसकी छावण्य और सुन्दरता की ख्याति तमाम अमेरिका में फैळी थी। उसके हृदय में दे विचार की गुंजायश भी न थी, जिसका संबंध मुझसे न हो, मैं उस पर तमन से आसका था और वह मेरी सर्वस्त्र थी। मेरे पाँच पुत्र थे, जो सुन्द हृष्ट पुष्ट और ईमानदार थे। उन्होंने व्यापार को और भी चमका दिया थ मेरे भोळे-भाळे नर्हें नर्हें पौत्र गोद में बैठे हुए थे, जब कि मैंने प्यारी मातृम् के अन्तिम दर्शन करने को अपने पैर उठाये। मैंने अनंत धन, प्रियतमा पर स्वात बेटे और पारे-प्यारे जिगर के इकड़े नन्हें नर्हें वच्चे आदि अमूल्य पद केवळ इसीलिए परित्याग कर दिये कि मैं प्यारी भारत-जननी का अन्तिम दर्श कर हूँ। मैं. बहुत बूढ़ा हो गया हूँ; दस वर्ष के बाद पूरे सो वर्ष का जाउँगा। अब मेरे हृदय में केवळ एक ही अभिळाषा बाकी है कि मैं अप मातृभूमि का रचकण बनूँ।

भी थी जब मेरी प्यारी पत्नी अपनी मधुर बातों और कोमल कटाक्षों से मेरे हृदय को प्रफुल्लित किया करती थी। और जब कि मेरे युवा पुत्र प्रातःकाल आकर अपने बृद्ध पिता को समक्ति प्रणाम करते, उस समय भी मेरे हृदय में एक कॉंटा-सा खटकता रहता था कि मैं अपनी मातृभूमि से अलग हूँ। यह देश मेरा देश नहीं है और मैं इस देश का नहीं हूँ।

मेरे घन था, पत्नी थी, ढड़के थे और जायदाद थी; मगर न माल्स क्यों, मुझे रह रह कर मातृभूमि के टूटे-फूटे झोपड़े, चार-छै बीधा मौ रूसी जमीन और बाळपन के छँगोटिया यारों की याद अक्षर सता जाया करती। प्रायः अपार प्रसन्नता और आनन्दोत्सवों के अवसर पर भी यह विचार दृदय में चुटकी लिया करता था कि "यदि मैं अपने देश में होता .......!"

( ? ) ~

जिस समय में बम्बई में जहाज से उतरा, मैंने पहिले कीले-काले कोट-पतल्स पहिने दृशे-फूश अँग्रेज़ी बोलते हुए मल्लाइ देखे। फिर अँग्रेज़ी दूकार्ने, दूम और मोटरगादियाँ दील पड़ी। इसके बाद रबरटायरनाली गाड़ियों की ओर मुँह में लुस्ट दाबे हुए आदिमयों से मुटमेड़ हुई। फिर रेल का विक्टोरिया टामनस स्टेशन देखा। बाद में रेल में सवार होकर हरी-हरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित अपने गाँव को चल दिया। उस समय मेरी आँखों में ऑसू मर आये और मैं ख्व रोया, क्योंकि यह मेरा देश न था। यह वह देश न था, जिसके दर्शनों की इन्ला सदा मेरे हृदय में लहराया करती थी। यह तो कोई और देश था। यह अमेरिका या इंग्लैण्ड था; मगर प्यारा भारत नहीं था।

रेलगाड़ी, जङ्गलों, पहाड़ों, निद्यों और मैदानों को पार करती हुई मेरे प्यारे गाँव के निकट पहुँची, जो किसी समय में फूल, पत्तों और फलों की बहुतायत तथा नदी-नालों की अधिकता से स्वर्ग की होड़ कर रहा था। मैं जब गाड़ी से उतरा, तो मेरा हृदय बाँसों उल्ल रहा था— अब अपना प्यारा घर देल्ँगा,—अपने बालपन के प्यारे साथियों से मिल्ँगा। मैं इस समय बिल्कुल मूल गया था कि मैं ६० वर्ष का बूढ़ां हूँ। ज्यों ज्यों मैं गाँव के निकट आता या, मेरे पग शीन शीन उठते थे और हृद्य में अकथनीय आनन्द का खोत उमड़ रहा था। प्रत्येक वस्तु पर ऑखें पाइ-पाइकर हां

डाड़ता। अहा ! यह वही नाला है, जिसमें हम रोज़ घोड़े नहलाते ये और स्वयं भी डुविकियोँ लगाते थे ; किन्तु अब उसके दोनों ओर कॉटेदार तार लगे हुए थे। सामने एक बँगला था, जिसमें दो अँग्रेज़ बन्दूकं लिये इघर-उधर ताक रहे थे। नाले में नहाने की सख़त मनाही थी।

गाँव में गया, और निगाहें बालपन के साथियों को खोबने लगीं; किन्दु शोक! के सब के-सब मृत्यु के आस हो जुके थे। मेरा घर—मेरा टूटा-फूटा शोपड़ा—बिसकी गोद में मैं बरसों खेला था, जहाँ बचपन और बेफ़िकी के आनन्द लूटे थे और जिनका चित्र अभी तक मेरी आँखों में फिर रहा था, वहीं मेरा प्यारा घर अब मिट्टी का ढेर हो गया था।

यह स्थान गैर-आबाद न या। चैकड़ों आदमी चळते-िकरते दृष्टि आते ये, जो आदाळत-क्चइरी और थाना-पुलिस की बातें कर रहे थे, उनके मुखों से चिन्ता, निर्जीविद्या और उदासी प्रदृष्टित होती थी और वे सब सांसिक चिन्ता भों से व्यथित माल्म होते थे भेरेरे साथियों के समान दृष्ट-पुष्ट, बळवान, छाल चेहरेवाळे नवयुवक कहीं न देख-पड़ते थे। उस अखाड़े के स्थान पर, जिसकी जड़ मेरे हाथों ने डाळी थो, अब एक ट्रा-फूटा स्कूळ था। उसमें दुवं छ तथा कान्तिहीन, रोगियों की-सी स्रतवाळे बाळक फटे कपड़े पहिने बैठे ऊँच रहे थे। उनको देखकर सहसा मेरे मुख से निकळ पड़ा कि "नहीं-नहीं, यह मेरा ध्यारा देश नहीं है। यह देश देखने में इतनी दूर से नहीं आया हूँ—यह मेरा ध्यारा भारतवर्ष नहीं है।"

बरगद के पेड़, की ओर मैं दौड़ा, जिसकी मुहावनी छाया में मैंने बचपन के आनन्द उद्घाये थे, जो हमारे छुटपन का कीड़ास्थळ और युवावस्था का सुखपद वासस्थान था। आह ! इस ब्यारे बरगद को देखते ही हृदय पर एक बड़ा आधात पहुँचा और दिल में महान शोक उरग्न हुआ। उसे देखकर ऐसी-ऐसी दुःखदायक तथा हृदय-विदारक स्मृतियौँ ताजी हो गयी कि घण्टों पृथ्वी पर बैठे-बैठे मैं आँस् बहाता रहा। हा! यही बरगद है, जिसकी डालों पर चढ़कर में फुनगियों तक पहुँचता था, जिसकी जटाएँ हमारी झ्ला थीं और जिसके फल हमें सारे संसार की मिठाइयों से अधिक स्वादिष्ट माल्यम होते थे, मेरे गले में बांहें डाळकर खेळनेवाले ळॅगोटियायार, जो कमी स्ठिते थे, कमी मनाते थे, कहाँ

गये ! हाय, मैं बिना घरवार का मुसाफिर अब क्या अकेला ही हूँ ! क्या मेरा कोई भी साथी नहीं ! इस बरगद के निकट अब थाना था और बरगद के नीचे कोई लाल साफ़ा बाँचे बैठा था। उसके आस-पास दस-बीस लाल पगड़ीवाले करबद्ध खड़े थे ! वहाँ फटे-पुराने कपड़े पहिने, दुर्भिक्ष सरत पुरुष, बिसपर अभी चातुकों की बौलार हुई थी, पड़ा सिसक रहा था। मुझे ध्यान आया कि यह मेरा ध्यारा देश नहीं है, कोई और देश है। यह योरोप है, अमेरिका है, मगर मेरी ध्यारी मातृमूमि नहीं है — कदापि नहीं है।

₹)

इधर से निराशा होकर में उस चौपाल की ओर चला, जहाँ शाम के तक पिता जी गाँव के अन्य बुज़गों के साथ हुक्का पीते और हँसी कहकहे उदाते थे। हम भी उस टाट के बिल्लीने पर कलावाज़ियाँ खाया करते थे। कुभी-कभी वहाँ पंचायत भी बैटती थी, जिसके सरपंच सदा पिता जी ही हुआ करते थे। इसी चौपाल के पास एक गोशाला थी, जहाँ गाँवभर की गायें रेखी जाती थीं और बल्लों के साथ हम यहीं किलों लें किया करते थे शोक ! कि अब उस चौपाल का पता तक न था। वहाँ अब गाँवों में टीका लगाने की चौकी और डाकखाना था।

उस समय इसी चौपाल से लगा एक कोल्हवाडा था, जहाँ बाले के दिनों में इंख पेरी जाती थी और गुड़ की मुगन्थ से मस्तिष्क पूर्ण हो जाता था। हम और हमारे साथी वहाँ गंडेरियों के लिए बैठे रहते और गंडेरियाँ करनेवाले मज़दूरों के इस्तलाव को देखकर आक्चर्य किया करते थे। वहाँ इजारों बार मेंने कच्चा रस और पक्का दूध मिलाकर पिया था और वहाँ आस-पास के घरों की जियाँ और बालक अपने-अपने वह लेकर आते थे और उनमें रस भर्कर के जाते थे। शोक है कि वे कोल्हू अब तक ज्यों-के त्यों खंद थे; किंतु कोल्हवाड़े की जगह पर अब एक सन लपेटनेवाली मशीन लगी थी और उसके सामने एक तम्बोली और सिगरेटवाले की दूकान थी। इन हृदय-विदारक हरयों को देखकर मेंने दुःखित हृदय से, एक आदमी से, जो देखने में सम्य मालूम होता था, पूछा—'महाशय, मैं एक परदेशां यात्री हूँ। रात-भर लेट रहने की मुझे आशा दीजिएगा ?' इस आदमी ने मुझे सिर से पैर तक गहरी हृष्टि से देखा और

कहने लगा कि "आगे जाओ, यहाँ जगह नहीं है।" मैं आगे गका और वहाँ से भी यही उत्तर मिला कि "आगे जाओ।" पाँचवीं बार एक सन्जन से स्थानः माँगने पर उन्होंने एक मुद्ठी चने मेरे हाथ पर रख दिये। चने मेरे हाथ से छूट पडे और नेत्रों से अविरल अशु-धारा बहने लगी। मुख से सहसा निकल पड़ा कि "हाय! यह मेरा देश नहीं है; यह कोई और देश है। यह हमारा अतिथि-सन्कारकारी, प्यारा भारत नहीं है—कदापि नहीं है।"

मैंने एक लिगरेट की डिबिया खरीदी और एक सुनसान जगह पर बैठकर सिगरेट पीते हुए पूर्व समय की याद करने लगा कि अचानक मुझे धर्मशाला का स्मरण हो खाया, जो मेरे विदेश जाते समय बन रही थी। मैं उस और छपका कि रात किसी प्रकार वहीं काट लूँ; मगर शोक ! शोक !! महान् शोक !!! धर्मशाला ज्यों की-त्यों खडी थो, किंतु उसमें ग़रीब यात्रियों के टिकने के लिए स्थान न था। मिदिरा, दुराचार और धूत ने उसे अपना घर बना रखा था। यह दशा देखकर विश्वातः मेरे हुदय से एक सर्द आह निकड पड़ी और मैं जोर से चिल्ला उठा कि ''नहीं, नहीं नहीं और हज़ार बार नहीं है—यह मेरा प्यारा भारत नहीं है,। यह कोई और देश है। यह योरोप है, अमेरिका है; मगर भारत कदापि नहीं है।

#### ( Y )

अँचेरी रात थी। गीदड़ और कुत्ते अपने अपने कर्कश स्वर में उचारण कर रहे थे। मैं अपना दुःखित ह्यय केकर उसी नाले के किनारे जाकर बैठ गया और सोचने लगा—अब क्या कर्लें! क्या फिर अपने पुत्रों के पास लौट जाऊँ और अपना यह शरीर अमेरिका की मिट्टी में मिलाऊँ। अब तक मेरी मातृभूमि थी मैं विदेश में जरूर या किन्तु मुझे अपने प्यारे देश की याद बनी थी; पर अब मैं देश-विहीन हूँ। मेरा कोई देश नहीं है। इसी सोच-विचार में मैं बहुत देर तक घुटनों पर सिर रखे मौन रहा। रात्रि नेत्रों में ही ब्यतीत की। घंटेवाले ने तीन बजाये और किसी के गाने का शब्द कानों में आया। इदय गद्गद हो गया कि यह तो देश का ही राग है, यह तो मातृभूमि का ही स्वर है। मैं तुरन्त उठ खड़ा हुआ और क्या देखता हूँ कि १५-२० वृद्धा स्त्रियाँ,

सक्कोद घोतियाँ पहिने, इश्यों में लोटे लिये स्नान को चा रही हैं और गृती जाती हैं—

## "हमारे प्रभु, अवगुन चित न घरो-"

मैं इस गीत को सुनकर तन्मय हो ही रहा था कि इतने में मुझे बहुत आदिमियों की बोळचाळ सुन पड़ी। उनमें से कुछ छोग हाथों में पीतल के कमण्डछ लिये हुए शिव-शिव, हर-हर, गङ्गे-गङ्गे, नारायण-नारायण आदि सब्द बोळते हुए चले बाते थे। आनन्द-दायक और प्रभावोत्पादक राग से मेरे हृदय पर बो प्रभाव हुआ, उसका वर्णन करना कठिन है।

मैंने अमेरिका की चञ्चल-छे-चञ्चल और प्रसन्न-छे-प्रसन्न चिचवाली कावण्यवती स्त्रियों का आलाप सुना था, सहनों बार उनकी बिह्वा से प्रेम और प्यार के शब्द सुने थे, हृदयाकर्षक वचनों का आनन्द उठाया मा, मैंने सुरी के पिख्यों का चहचहाना भी सुना था; बिन्तु जो आनन्द, को मृजा और जो सुन सुन्ने इस राग में आया, वह मुन्ने बीवन में कभी प्राप्त नहीं हुआ था। मैंने खुद गुनगुनाकर गाया—

# ''इमारे प्रभु, अवगुन चित न धरो-"

मेरे हृदय में फिर उत्साह आया कि ये तो मेरे प्यारे देश की ही बातें हैं। आनन्दातिरेक से मेरा हृदय आनन्दमय हो गया। मैं भी इन आदिमियों के साथ हो लिया और ६ मील तक पहाड़ी मार्ग पार करके उसी नदी के किनारे पहुँचा, जिसका नाम पितत-पावनी है, जिसकी लहरों में डुन्की लगाना और जिसकी गोद में मरना प्रत्येक हिन्दू अपना परम सौभाग्य समझता है। पितत-पावनी मागीरथी गुङ्का मेरे प्यारे गाँव से छै-सात मील पर बहती थीं। किसी समय में घोड़े पर चढ़कर गङ्का माता के दशनों की लालसा मेरे हृदय में सदा रहती थी। यहाँ मैंने हज़ारों मनुष्यों को इस ठण्डे पानी में डुन्की लगाते हुए देखा। इल लोग बालू पर बैठे गायत्री मन्त्र कप रहे थे। कुल लोग हवन करने में संख्यन थे। कुल माथे पर तिलक लगा रहे थे और कुल लोग सकर वेदमंत्र पढ़ रहे थे। मेरा हृदय फिर लत्साहत हुआ और मैं ज़ोर से कह ज़ा — 'हाँ, हाँ, यही मेरा प्यारा देश है, यही मेरी पितृत्र मानुभूम है, यही मेरा सर्वश्रेड

भारत है और इसी के दर्शनों की मेरी उत्कट इच्छा थी तथा इसी की पवित्र धूलि के कण बनने की मेरी प्रबल अभिकाषा है।"

#### ( 4 )

मैं विशेष आनन्द में मग्न था। मैंने अपना पुराना कोट और पतल्न उतारकर फेंक दिया और गङ्गा माता की गोद में जा गिरा, जैसे कोई भोडा-भाला बालक दिन-भर निर्दय छोगों के साथ रहने के बाद सन्ध्या को अपनी प्यारी माता की गोद में दौड़कर चला आये और उसकी छाती से चिपट जाय।. हाँ, अब मैं अपने देश में हूँ। यह मेरी प्यारी मातृभूमि है। ये लोग मेरे भाई हैं और गङ्गा मेरी माता है।

मैंने ठीक गङ्गा के किनारे एक छोटी-सी कुटी बनवा छी है। अब मुझे सिवा राम-नाम जपने के और कोई काम हों है। मैं नित्य प्रातः-सायं गगास्नान करता हूँ और मेरी प्रवल इच्छा है कि इसी स्थान पर मेरे प्राण निकलें और मेरी अस्थियों गङ्गा माता की कहरों की मेंट हों।

मेरी स्त्री और मेरे पुत्र बार-बार बुळाते हैं; मगर अब मैं यह गङ्गा माता का तट और अपना प्यारा देश छोड़ कर वहाँ नहीं जा सकता । मैं अपनी मिटी गङ्गाजी को ही सींपूँगा। अब संसार की कोई आकांक्षा मुझे इस स्थान से नहीं हटा सकती, स्थोंकि यह मेरा प्यारा देश और यही प्यारी मातृभूमि है। बस, मेरी उत्कट इच्छा यही है कि मैं अपनी प्यारी मातृभूमि में ही अपने प्राण विसर्जन कहूँ।

### राजा हरदाल

बन्देलखण्ड में ओरहा पुराना राज्य है। इसके राजा बुन्देले हैं। इन बुन्देले ने प्रहादों की घाटियों में अपना जीवन जिताया है। एक समय ओरछे के राजा जुझारिएंह थे। ये बड़े साहसी और बुद्धिमान थे। शाहनराँ उस समय दिस्ली के बादशाह थे। जब शाँजहाँ लीदी ने बळवा किया और वह शाही मुल्क को लूटता-पाटता ओरछे की ओर आ निकला, तब राजा जुझारिनंह ने उससे मोरचा ढिया। राजा के इस काम से गुणप्राही शाहजहाँ बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरन्त ही राजा को दक्खिन का शासन भार सौंपा। उस दिन ओरछे में बड़ा आनंद मनाया गया। शाही दूर्त खिलअत और सनद छेकर राजा के पास आया। जुझारसिंह को बड़े-बड़े काम करने का अवसर मिला। सफ़र की तैयारियाँ होने कगीं तब राजा ने अपने छोटे भाई हरदी छिछ को बुलाकर कहा-"मैया, मैं तो जाता हूँ। अन यह राज पाट तुम्हारे सुपुर्द है। तुम भी इसे जी से प्यारा करना । न्याय ही राजा का सबसे बड़ा सहायक है । न्याय की गढ़ी में कोई शत्रु नहीं घुस सकता, चाहे वह रावण की सेना या इह का बढ़ देकर आये ; पर न्याय वहीं सच्चा है जिससे प्रजा भी न्याय समझे। तुम्हारा काम केवल न्याय ही करना न होगा. बल्कि प्रजा को अपने न्याय का विश्वास भी दिलाना होगा और मैं दुम्हें क्या समझाऊँ, दुम स्वयं समझ-दार हो।"

यह कहकर उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और इरदौलिंद्र के सिर पर रख दी। इरदौल रोता हुआ उनके पैरों से लिपट गया। इसके बाद राजा अपनी रानी से बिदा होने के लिए रनवास आये। रानी दरवाजे पर खदी रो रही थी। उन्हें देखते ही पैरों पर गिर पड़ी। जुझारसिंह ने उठाकर उसे छाती से लगाया और कहा, "प्यारी, यह रोने का समय नहीं है। बुंन्देकों की खियाँ ऐसे अवसर पर रोया नहीं करतीं। इंस्वर ने चाहा, तो हम-तुम ज़ल्द मिलेंगे। मुझ पर ऐसी ही पीति रखना। मैंने राज-पाट इरदौल को सोंग है, वह अभी

छड़का है। उसने अभी दुनिया नहीं देखी है। अपनी सळाहों से उसकी मदद करती रहना।''

रानी की ज़वान बन्द हो गयी। वह अपने मन में कहने लगी, "हाय यह कहते हैं, बुन्देकों की क्रियों ऐसे अवसरों पर रोया नहीं करतीं। श्रायद उनके हृदय नहीं होता, या अगर होता है तो उसमें प्रेम नहीं होता!" रानी कले पर पूज्यर रखकर ऑस् पी गयी और हाथ बोइकर राजा की ओर मुस्कराती हुई देखने लगी; पर क्या वह मुस्कराहट थी। जिस तरह ऑवेरे मैदान में मशान की रोशनी ऑवेरे को और भी अथाह कर देती है, उसी तरह रानी की मुस्कराहट उसके मन के अथाह दुःख को और भी प्रकट कर रहां थी।

जुझारिंह के चछे जाने के बाद हरदौलिंस्ह राज करने लगा। थोड़े ही दिनों ने उसके न्याय और प्रजा वात्सच्य ने प्रजा का मन हर लिया। लोग जुझारिवह को भूछ गये। जुझारिवेह के शत्रु भी थे और मित्र भी; पर इरदौलसिंह का कोई शत्रुन था, सब मित्र हा थे। वह ऐसा इँसमुख और मधुरभाषी या कि उससे का बातें कर छेता, वही जीवन-भर उसका भक्त बना रहता। राज-भर में ऐसा कोई न था जो उसके पास तक न पहुँच सकता हो। रात दिन उसके दरवार का फाटक सबके लिए खुजा रहता था। आरछे को कभी ऐसा सर्वेप्रिय राजा नसीन न हुआ था। वह उदार था, न्यायी था, विद्या और गुण का ग्राहक या ; पर सबसे बड़ा गुण जा उसमें था, वह उसकी वीरता थी। उसका वह गुण इद दर्जें को पहुँच गया था। जिस जाति के जीवन का अवलम्ब तहवार पर है, वह अपने राजा के किसी गुण पर इतना नहीं रीझती जितना उसकी वीरता पर इरदौछ अपने गुणो से अपनी प्रजा के मन का भी राजा हो गया, जो मुल्क और माळ पर राज करने से भी कठिन है। इस प्रकार एक वर्ष बीत गया । उघर दक्खिन में जुझारतिह ने अपने प्रबंध से चारों ओर शाही दबदबा जमा दिया इधर ओरछे में हरदौरू ने प्रजा पर मोहन-मन्त्र फॅंक दिया।

( 7 )

फाल्गुन का महीना था, अबीर और गुलाल से जमीन लाल हो रही थी। कामदेव का प्रभाव लोगों को भड़का रहा था। रवी ने खेतों में सुनहला फर्का बिछा रखा था और खिलहानों में सुनहले महल उठा दिये थे। सन्तोष इस सुनहले फ़र्श पर इठलाता फिरता था और निश्चिन्तता इस सुनहले महल में तानें अलाप रही थी। इन्हीं दिनों दिल्ली का नामवर फेकेंत कादिर खाँ ओरले आया। बड़े-बड़े पहलवान उसका लोहा मान गये थे। दिल्ली से ओरले तक सैकड़ों मर्दानगी के मद से मतवाले उसके सामने आये; पर कोई उससे जीत न सका। उससे लड़ना भाग्य से नहीं, बहिक मौत से लड़ना था। वह किसी इनाम का भूखा न था। जैसा ही दिल का दिलेर था, वैसा ही मन का राजा था। ठीक होली के दिन उसने धूम-धाम से ओरले में सूचना दी कि 'खुदा का रोर दिल्ली का कादिरखाँ ओरले आ पहुँचा है। जिसे अपनी जान भारी हो, आकर अपने भाग्य का निपटारा कर ले।' ओरले के बड़े-बड़े बुन्देले सूरमा यह घमण्ड भरी वाणी सुनकर गरम हो उठे। फाग और डफ की तान के बदले ढोल की वीर-ध्वनि सुनायी देने लगी। इरदील का अखाड़ा ओरले के पहलवानों और फेकेंतों का सबसे बढ़ा अड़ा था। सन्ध्या को यहाँ सारे शहर के सूरमा जमा हुए। काल्देव और मालदेव बुन्देलों की नाक थे, सैकड़ों मैदान मारे हुए। ये ही दोनों पहलवान कादिर खाँ का घमण्ड चूर करने के लिए गये।

दूसरे दिन किछे के सामने तालाब के किनारे बड़े मैदान में ओरछे के छोटेबड़े सभी जमा हुए। कैसे-कैसे सजीले अलबेले जवान थे,—सिर पर खुशरंग
बाँकी पगड़ी, माथे पर चन्दन का तिलक, आँखों में मर्दानगी का सरूर, कपरों
में तलवार। और कैसे-कैसे बूढ़े थे,—तनी हुई मूलें, सादी पर तिरछी पगड़ी,
कानों में बँधी हुई दाढ़ियाँ, देखने में तो बूढ़े, पर काम में जवान, किसी को
कुछ न समझनेवाले। उनकी मर्दाना चाल-ढाल नौजवानों को लजाती थी।
इरएक के मुँह से वीरता की बातें निकल रही थीं नौजवान कहते थे—देखें,
आज ओरछे की लाज रहती है या नहीं। पर बूढ़े कहते—ओरछे की हार
कभी नहीं हुई, न होगी। वीरों का यह जोश देखकर राजा हरदील ने बड़े
जोर से कह दिया—'खबरदार, बुन्देलों की लाज रहे या न रहे; पर उनकी
प्रतिष्ठा में बंक न पड़ने पाये—यदि किसी ने औरों को यह 'कहने का अवसर
दिया कि ओरछेवाले तज्वार से न जीत सके तो धाँचली कर बैठे, वह अपने
को जाति का शत्रु समझे।"

स्यें निकल आया था। एकाएक नगाडे पर चोव पड़ी और आशा तथा भय ने लोगों के मन को जललकर मुँह तक पहुँचा दिया। कालदेव और कादिरखाँ दोनों लँगोटा कमें शेरों की तरह अलाड़े में उतरे और गले मिल गये। तब दोनों तरफ से तलवारें निकलीं और दोनों के बगलों में चली गयीं। फिर बादल के दो टुकड़ों से विलिख्याँ निकलने लगीं। पूरे तीन घण्टे तक यही माल्यम होता रहा कि दो लँगारे हैं। इज़ारों आदमी खड़े तमाशा देख रहे ये और मैदान में आधी रात का-सा सजाटा लाया था। हाँ, जब कभी कालदेव गिरहदार हाथ चलाता या कोई पेंचदार वार बचा जाता, तो लोगों की गर्दन आप-ही-आप उठ जाती; पर किसी के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता था। अखाड़े के अन्दर तल्क्नारों की खींच-तान थी; पर देखनेवालों के लिए अखाड़े से बाहर मैदान में इससे भी बढ़कर तमाशा था। बार-बार जातीय प्रतिष्ठा के विचार से मन के भावों को रोकना और प्रसन्नता या दुःख का शब्द मुँह से बाहर न निकलने देना तलवारों के वार बचाने से अधिक कठिन काम था। एकाएक क़ादिरखाँ 'अल्लाहो-अकवर' चिल्लाया, मानों बादल गरज उठा और उसके गरकते ही कालदेव के सिर पर विजली गिर पड़ी।

काळदेव के गिरते ही बुन्देलों को सब न रहा। हरएक के चेहरे पर निर्बंद कोध और कुच्छे हुए घमण्ड की तसवीर खिंच गयी। हज़ारों आदमी जोश में आकर अखाड़े पर दौड़े, पर हरदौढ़ ने कहा— खबरदार! अब कोई आगे न बढ़े। इस आवाज़ ने पैरों के साथ जंजीर का काम किया। दर्शकों को रोककर जब वे अखाड़े में गये और काळदेव को देखा, तो आँखों में ऑस मर आये। ज़खमी रोर जमीन पर पहा तहप रहा था। उसके जीवन की तरह उसकी तळवार के दो दकड़े हो गये थे।

आज का दिन बीता, रात आयी; पर बुन्देकों की ऑखों में नींद कहाँ। कोगों ने करवट बदलकर रात काटी। जैसे दुःखित मनुष्य विकलता से सुबह की बाट बोहता है, उसी तरह बुन्देले रह-रहकर आकाश की तरफ़ देखते और उसकी धीमी चाळ पर शुँकलाते थे। उनके जातीय धमण्ड पर गहरा धाव लगा था। दूसरे दिन ज्यों ही सूर्य निकला, तीन लाख बुन्देले तालाव के किनारे पहुँचे। जिस समय मेलिदेव शेर की तरह अखाड़े की तरफ चला, दिलों में

घड़कन-सी होने लगी। कल बन कालदेन अखाड़े में उतरा था, बुन्देकों के हीसले बढ़े हुए थे; पर आब वह बात न थी। हुदय में आशा की बगह हर धुसा हुआ था। बन कादिरखाँ कोई चुटीला वार करता तो लोगों के दिल उल्लबर होठों तक आ बाते। सूर्य सिर पर चढ़ा आता था और लोगों के दिल बैठे बाते थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि मालदेन अपने माई से एतीला और तेज़ था। उसने कई बार कादिरखाँ को नीचा दिखलाया; पर दिल्लो का निपुण पहल्वान हर बार सँमल बाता था। पूरे तीन घण्टे तक दोनों बहादुरों में तलवार चलती रही। एकाएक खड़ाके की आवाज़ हुई और मालदेव की तलवार के दो उकड़े हो गये। राजा हरदील अखाड़े के सामने खड़े थे। उन्होंने मालदेव की तरफ तेजी से अपनी तलवार फेंकी। मालदेव तलवार लेने के लिए धुका ही या कि कादिरखाँ की तलवार उसकी गईन पर आ पड़ी। घाव गहरा न था, केवल एक 'चरका' था; पर उसने लड़ाई का फैसला कर दिया।

हताश बुन्दे ले अपने-अपने घरों को लौटे। यद्यपि भाळदेव अब भी लहने को तैयार था; पर हरदौळ ने समझाकर कहा कि 'भाइयो, हमारी हार उसी समय हो गयी जब हमारी तलवार ने जवाब दे दिया। यदि हम कादिरखों की जगह होते तो निहत्ये आदमी पर वार न करते और जब तक हमारे शत्रु के हाथ में तलवार न आ जाती, हम उस पर हाथ न उठाते; पर कादिरखों में यह उदारता कहाँ है बळवान शत्रु का सामना करने में उदारता को ताक पर रख देना पड़ता है। तो भी हमने दिखा दिया है कि तळवार की छड़ाई में हम उसके बराबर हैं और अब हमको यह दिखाना रहा है कि हमारी तळवार में भी वैसा ही जोहर है।" इसी तरह लोगों को तसक्ली देकर राजा ट्रादोल रनवास को गये।

कुळीना ने पूछा—लाला आज दंगल का क्या रंग रहा ?

हरदौळ ने सिर झकाकर जवाब दिया—आज भी वही कल का सा हाल रहा ।
कुळीना—क्या भालदेव मारा गया ?

हरदौळ—नहीं, जान से तो नहीं पर हार हो गयी ।
कुळीना—तो अब क्या करना होगा !

हरदौळ—मैं स्वयं इसी सोच में हूँ । आज तक ओर छे को कभी नीचा न

देखना पड़ा था। इमारे पास धन न था: पर अर्पनी वीरता के सामने इम राज और धन को कोई चीज नहीं समझते थे। अब हम किस मुँह से अपनी वीरता का घमण्ड करेंगे !- ओरछे की और बुन्देखों की छाज अब जाती है।

कुलीना-स्या अब कोई आँस नहीं है ?

हरदौळ-हमारे पहळ्वानों में वैधा कोई नहीं है जो उससे बाजी छे जाय। भालदेव की द्वार ने बुन्देलों की हिम्मत तोड़ दी हैं। आज सारे शहर में शोक छाया हुआ है। सैकड़ों वरों में आग नहीं जली। चिराग़ रोशन नहीं हुआ। इमारे देश और जाति की वह चीज़ जिससे हमारा मान या, अब अन्तिम साँस ले रही है। मालदेव हमारा उस्ताद था। उसके हार चुकने के बाद मेरा मैदान में आना पृष्टता है; पर बुम्देलों की साख जाती है, तो मेरा सिर भी उसके साथ जायगा कादिरलौँ बेशक अपने हुनर में एक ही है, पर इमारा भालदेव कभी उससे कम नहीं। उसकी तलवार यदि भालदेव के हाथ में होती तो मैदान जरूर उसके हाथ रहता। ओरछे में केवल एक तलवार है जो काबिर खाँ की तलवार का मुँह माड़ सकती है। वह मैया की तलवार है। वर्गर तुम ओरछे की नाक रखना चाहती हो. तो उसे मुझे दे दो। यह हमारी अन्तिम चेष्टा होगी । यदि इस बार भी हार हुई तो ओरछे का नाम सदैन के लिए डूब जायगा !

कुळीना सोचने लगी, तहवार इनको दूँ या न दूँ। राजा रोक गये हैं। उनकी आजा थी कि किसी दूसरे की परछाहीं भी उस पर न पड़ने पाये। क्या ऐसी दशा में मैं उनकी आज्ञा का उल्लंबन कहूँ तो वे नाराज होंगे ? कभी नहीं। जब वे सुनेंग्रे कि मैंने कैसे कठिन समय में तलवार निकाली है, तो उन्हें सची प्रसन्नता होगी। बुन्देलों की आन किसको इतनी प्यारो नहीं है। उससे .ज्यादा ओरछे की भलाई चाहनैवाला कौन होगा ? इस समय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही आजा मानना है थे वह सोचकर कुलीना ने तहवार हरदौल को दे दी।

**उनेरा होते ही यह खनर फैल गयी कि राजा हरदौल क़ादिरखाँ से ल**हने के किए जा रहे हैं। इतना सुनते ही लोगों में सनसनी सी फैल गयी और चौंक उटे। पागलों की तरह लोग अखाड़े की अोर दौड़े। इरएक आदमी कहता था कि जब तक इम जीते हैं, महाराज को छड़ने नहीं देंगे; पर जब

होग अखाड़े के पास पहुँचे तो देखा कि अखाड़े में विजलियाँ-सी चमक रही हैं। बन्देलों के दिलों पर उस समय जैसी बीत रही थी, उसका अनुमान करना कठिन है। उस समय उस लम्बे चौड़े मैदान में बहाँ तक निगाह जाती थी शादमी-ही-आदमी नज़र आते थे; पर चारों तरफ़ सन्नाटा था । हरएक ऑख अलाड़े की तरफ़ ढगी हुई थी और इरएक का दिल हरदौल की मंगल-कामना के हिए ईश्वर का प्रार्थी था। कादिरखाँ का एक-एक वार इज़ारों दिखों के दकडे कर देता या और इरदील की एक एक काट से मनों में आनन्द की लहरें उठती थीं। अलाड़े में दो पहलवानों का सामना या और अलाड़े के बाहर आशा और निराशा का । आखिर घड़ियाल ने पहला पहर बजाया और डरदौढ़ की तलवार विजली वनकर क़ांदिर के सिर पर गिरी। यह देखते ही जुन्देके मारे आनन्द के उन्मत्त हो गये। किसी को किसी की सुधि न रही। कोई किसी से गळे मिछता कोई उछलता और कोई छलाँगें मारता था। इजारों आदिमियों पर वीरता का नद्या छा गया। तहवारें स्वयं म्यान से निकल पहीं भाके चमकने लगे। जीत की खुशी में सैकड़ी जाने भेट हो गयीं। पर जब हरदौछ अखाड़े से बाहर आये और उन्होंने बुन्देखों की ओर तेज़ निगाहों से देखा तो आन-की-आन में होग सँभल गये। तलकार म्यान में जा छिपी । खयाल आ गया । यह खुशी क्यों यह उमंग क्यों और यह पागळपन किसिलिए ! बुन्देलों के लिए यह कोई नयी बात नहीं हुई । इस विचार ने लोगों का दिल ठंडा कर दिया। दरदौल की इस वीरता ने उसे हरएक प्रन्देले के दिल में मानष्प्रतिष्ठा की ऊँची जगह पर विठाया, वहाँ त्याय और उदारता भी उसे न पहुँचा सकती थी। वह पहने ही से सर्विषय था और अब वह अपनी जाति का वीरवर और बुन्देळा दिळावरी का विरमीर बन गया।

( 3 )

राजा जुझारिहं ने भी दक्षिण में अपनी योग्यता का परिचय दिया। वे केवल लड़ाई में ही वीर न थे, बल्कि राज्य-शासन में भी अदितीय थे। उन्होंने अपने सुप्रबन्ध से दक्षिण प्रान्तों को बळवान् राज्य बना दिया और वर्ष भर के बाद बादशाह से आज्ञा लेकर वे ओरछे की तरफ़ चले। ओरछे की याद उन्हें सदैव बेचैन करती रही। आह ओरछा! वह दिन कब अधिगा कि भिर

तेरे दर्शन होंगे ! राजा मंजिलें मारते चले आते थे, न भूख थो, न प्यास, ओर छेता हों की मुद्दबत खींचे लिये आती थी। यहाँ तक कि ओर छे के बंग ही में आ पहुँचे। साथ के आदमी पीछे छूट गये। दोपहर का समय या। धूप तेज थी। वे घोड़े से उतरे और एक पेड़ की छाँह में जा बैठे। भाग्यवस आब इरदौल भी जीत की खुशी में शिकार खेडने निकले थे। सैकड़ों बुन्देला सरदार उनके साथ थे। सब अभिमान के नहीं में चूर थे। उन्होंने राजा जुझारिसुंह को अकेले बैठे देखा; पर वे अपने घमंड में इतने डूबे हुए थे कि. इनके पास तक न आये। समझा कोई यात्री होगा। हरदौल की आँखों ने भी भोखा खाया । वे घोड़े पर सवार अनुदते हुए जुझारसिंह ने सामने आये और पूछना चाहते थे कि तुम क्रीन हो कि भाई से ऑंख मिल गयी। पहचानते ही बोडे से कृद पड़े और उनको प्रणाम किया। राजा ने भी उठकर इरदौड़ को छाती से लगा लिया ; पर उस छाती में अब भाई की मुहब्बत न थी। मुहब्बत की जगह ईर्घ्या ने घेर ली थी. और वह केवल इसीलिए कि हरदौल दूर से नंगे पैर उनकी तरफ न दौड़ा, उसके सवारों ने दूर ही से उनकी अभ्यर्थना न की। संध्या होते होते दोनों भाई ओरछे पहुँचे। राजा के लौटने का समाचार पाते ही नगर में प्रसन्नता की दुंदुमी बजने छगी। हर जगह आनंदोत्सव होने छगा और तुरता-फ़रती सारा शहर जगमगा उठा।

आज रानी-कुळीना ने अपने हाथों भोजन बनाया। नौ बजे होंगे। छोंडी ने आकर कहा—महाराज, भोजन तैयार है। दोनों भाई भोजन करने गये। होने के थाळ में राजा के लिए भोजन परोसा गया और चाँदी के थाळ में हरदौळ के लिए। कुळीना ने स्वधं भोजन बनाया था, स्वयं थाळ परोसे थे और स्वयं ही सामने लायी थी; पर दिनों का चक्र कहो, या भाग्य के दुर्दिन, उसने भूछ से सोने का थाळ हरदौळ के आगे रख दिया और चाँदी का राजा के सामने। हरदौळ ने कुळ ध्यान न दिया, वह वर्ष-भर से सोने के थाळ में खाते-खाते उसका आदी हो गया था; पर जुझारसिंह तळमळा गये। ज्ञान से कुळ न बोळे; पर तीवर बदळ गये और मुँह लाळ हो गया। रानी की तरफ घूरकर देखा और भोजन करने लगे। पर ग्रास विष मालूम होता था। दो-चार ग्रास खाकर उठ आये। रानी उनके तीवर देखकर डर गयी। आज कैसे प्रेम से उसने भोजन

बनाया था, कितनी प्रतीक्षा के बाद यह ग्रुम दिन आया था, उसके उल्लास का कोई पारावार न था; पर राजा के तीवर देखकर उसके प्राण स्व गये। जब राजा उठ गये और उसने थाल को देखा, तो कलेजा धक् से हो गया और पैरों तले से मिट्टी निकल गयी। उसने सिर पीट लिया—ईश्वर ! आज रात कुशलतापूर्व के कटे, मुझे शकुन अच्छे दिखाई नहीं देते।

राजा जुझारसिंह शीश महल में केटे। चतुर नाइन ने रानी का शृज्जार किया और वह मुस्कुराकर बोली—कल महाराज से इसका इनाम लूँगी। यह कहकर वह चली गयी; परन्तु कुलीना वहाँ से न उठी। वह गहरे सोच में पड़ी हुई थी। उनके सामने कौन-सा मुँह लेकर जाऊँ। नाइन ने नाइक मेरा शृज्जार कर दिया। मेरा शृंगार देखकर वे खुश भी होंगे है मुझसे इस समय अपराध हुआ है, मैं अपराधिनी हूँ, मेरा उनके पास इस समय बनाव-शृंगार करके जाना उचित नहीं। नहीं, नहीं; आज मुझे उनके पास भिखारिनी के मेष में जाना चाहिए। में उनसे क्षमा मागूँगी। इस समय मेरे लिए यही उचित है। यह सोचकर रानी बड़े शीश के सामने खड़ी हो गयी। वह अपसरा-सी मालूम होती थी। सुन्दरता की कितनी ही तसवीर उसने देखी थीं; पर उसे इस समय श्रीश की तसवीर सबसे ज़्यादा खूबसूरत मालूम होती थी।

सुन्दरता और आत्मक्वि का साथ है। इल्दी विना रंग के नहीं रह सकती।
योड़ी देर के लिए कुळांना सुन्दरता के मद से फूळ उठी। वह तनकर खड़ी हो
गयी। लोग कहते हैं कि सुन्दरता में जादू है और वह जादू, जिसका कोई
उतार नहीं। धर्म और कर्म, तन और मन सब सुन्दरता पर न्योछावर हैं।
मैं सुन्दर न सही ऐसी कुरूपा भी नहीं हूँ। क्या मेरी सुन्दरता में इतनी भी शक्ति
नहीं है कि महाराज से मेरा अपराध क्षमा करा सके ? ये बाहु-लताएँ जिस समय
उनके गले का हार होंगी, ये आँखें जिस समय प्रेम के मद से लाल होकर देखेंगी,
तब क्या मेरे सौन्दर्य की शितलता उनकी कोधाग्नि को ठंडा न कर देगी ? पर
योड़ी देर में रानी को जान हुआ। आह ! यर मैं क्या स्वप्न देख रही हूँ !
मेरे मन में ऐसी बार्त क्यों आती हैं! मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, उनकी चेरी
हूँ। मुझसे अपराध हुआ है, मुझे उनसे क्षमा मौंगनी चाहिए। यह शृंगार और
बनाव इस समय उपयुक्त नहीं है। यह सोचकर रानी ने सब गहने उतार

दियें। इतर में बसी हुई रेशम की साड़ी अलग कर दी। मोतियों से मरी मॉंग खोल दी और वह खूब फूट-फूटकर रोई। हाय! यह मिलाप की रात वियोग की रात से मी विशेष दुख:दायिनी है। मिखारिनी का मेष बनाकर रानी शीश-महल की ओर चली। पैर आगे बढ़ते थे, पर मन पीले हटा जाता था। दरवाजे 'तक आयी, पर मीतर पैर न रख सकी। दिल घड़कने लगा। ऐसा जान पड़ा मानों उसके पैर थर्रा रहे हैं। राजा जुझारसिंह बोले "कीन है !—कुलीना! मीतर क्यों नहीं आ जातीं!

कुळीना ने जी कड़ा करके कहा—महाराज, कैसे आऊँ ! मैं अपनी जगह कोघ को बैठा पाती हूँ।

राजा—यह क्यों नहीं कहतीं कि मन दोषी है, इसिलए ऑस्वें नहीं मिलने देता ?

कुलीना—निस्तन्देह मुझसे अपराघ हुआ है, पर एक अवला आप से क्षमा का दान माँगती है।

राजा-इसका प्रायश्चित्त करना होगा।

ेकुलीना-मयोंकर !

राजा-इरदौल के खून से।

कुळीना दिर से पैर तक कॉॅंप गयी। बोळी—क्या इसळिए कि आज मेरी भुळ से ज्योनार के थालों में उळट-फेर हो गया ?

राजा—नहीं, इसिक्टए कि तुम्हारे प्रेम में हरदौल ने उक्ट फेर कर दिया! जैसे आग की आँच से लोहा लाल हो जाता है, वैसे ही रानी का मुँह लाल हो गया। कोष की अधि सद्मावों को भस्म कर देती है, प्रेम और प्रतिष्ठा, द्या और न्याय सब जल के राख हो जाते हैं। एक मिनट तक रानी को ऐशा माल्म हुआ, मानो दिल और दिमाग़ दानों खौर रहे हैं; पर उसने आत्मदमन की अन्तिम चेष्टा से अपने को सँमाला, केवल इतना बोली—हरदौल को मैं अपना लड़का और माई समझती हूँ।

राजा उठ बैठें और कुछ नमें स्वर से बोले — नहीं, हरदौल लड़का नहीं है, लड़का मैं हूँ, ज़िसने तुम्हारे ऊपर विश्वास किया। कुलीना, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी। मुझे तुम्हारे ऊपर वमंड था। मैं समझता था, चौंद-सूर्य टक सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं टल सकता; पर आज मुझे माल्म हुआ कि वह मेरा लड़कपन था। बड़ों ने सच कहा है कि स्त्री का प्रेम पानी की धार है, जिस ओर ढाल पाता है, उधर ही वह जाता है। सोना .ज्यादा गर्म होकर पिथल जाता है।

कुछीना राने लगी। क्रोध की आग पानी बनकर ऑखों से निकल पड़ी। बब आवाज़ वदा में हुई, तो बोळी—मैं आपके इस सन्देह को कैसे दूर करूँ!

राजा—हरदी छ के खून हें।
रानी — मेरे खून हे दाग न मिटेगा !
राजा—तुम्हारे खून हे और पक्का हो जायगा।
रानी—और कोई उपाय नहीं है!
राजा—नहीं।
रानी—यह आपका अन्तिम विचार है!

राजा—हाँ यह मेरा अन्तिम विचार है। देखो, इस पानदान में पान का बीझा रखा है। तुम्हारे सतील की परीक्षा यही है कि तुम हरदौळ को इसे अपने हाथों खिळा दो। मेरे मन का अम उसी समय निकलेगा बब इसे वर से हरदौळ की काश निकलेगी।

रानी ने घुणा की ष्टिंध से पान के बीड़े को देखा और वह उकटे पैर क्षौट आयी।

रानी सोचने खगी—क्या इरहील के प्राण लूँ ? निर्दोष स्वरित्र वीर इरदील की बात से अपने स्वीत्व की परीक्षा दूँ ? उस इरदील के खून से अपना हाथ काला करूँ जो मुझे बहन समझता है ! यह पाप किसके सिर पड़ेगा ! क्या एक निर्दोष का खून रंग न लायेगा ! आह ! अभागी कुळीना ! तुझे आब अपने सतीत्व की परीक्षा देने की आवश्यकता पढ़ी है और वह ऐसी कठिन ! नहीं, यह पाप मुझसे न होगा । यदि राजा मुझे कुळटा समझते है, तो समझे, उन्हें मुझ पर सन्देह है, तो हो । मुझसे यह पाप न होगा । राजा को ऐसा सन्देह क्यों हुआ ! क्या केवळ यालों के बदल जाने से ! नहीं ; अवश्य कोई और बात है । आब इरदील उन्हें कंगल में मिळ गया या । राजा ने उसकी कमर

में तबवार देखी होगी। क्या आश्चर्य है, हरदौल से कोई अपमान भी हो गया हो। मेरा अपराध क्या है! मुझ पर इतना बड़ा दोष क्वों लगाया जाता है! केवल यालों के बदक जाने से! हे ईश्वर! मैं किससे अपना दुःख कहूँ? त् ंही मेरा साक्षी है। जो चाहे सो हो; पर मुझने यह पाप न होगा।

रानी ने फिर सोचा-राबा, क्या तुम्हारा इदय ऐसा ओड़ा और नीच है ? तुम मुझुसे हरदीक की जान केने का कहते हो ! यदि तुमसे उसका अधिकार और मान नहीं देखा बाता ता क्यों साफ़-साफ़ ऐसा नहीं कहते ? क्यों मरदी को लढाई नहीं ढडते ? क्यों स्वयं अपने हाथ से उसका सिर नहीं काटते और मुझसे वह काम करने को कहते हो ! तुम खूब जानते हो में नहीं कर सकती। यदि मुझसे तुम्हारा को उकतां गया है, यदि मैं तुम्हारों कान की बंबाक हो गयी हूँ, तो मुझे काशी वा मधुरा मेज दो । मैं वेखटके चली वाऊँगी ; पर ईश्वर के किए मेरे सिर इतना बड़ा कलक न कगने दो। पर मैं जीवित ही क्यों रहें मेर लिए अब जीवन में कोई सुल नहीं है। अब मेरा मरना ही अच्छा है। मैं स्वयं पाण दे दूँगी, पर यह महाशाप मुझसे न होगा। विचारों ने फिर पलटा काया | तमको पाप काना ही हागा । इससे बड़ा पाप शायद आज तक संसार में न हुआ हो , पर यह पाप तुमका करना हागा । तुम्हारे पतिब्रत पर सन्देह किया जा रहा है और तुन्हें इस सन्देह का भिटाना होगा । यदि तुम्हारी बान बोलिम में होता, तो कुछ इबें न या अपनी बान देकर हरदी का बवा डेती : पर इन समय तुम्हारे पतित्रत पर ऑन आ रही है। इसिंखए तुम्हें यह पाप करना हैं होगा, और पाप करने क बाद इसना आर प्रसन्न रहना होगा । यदि तुम्हारा चिच तनिक भी विचलित हुआ, यदि तुम्हारा मुख हा जरा भी मिद्धिम हुआ, तो इतना वडा पाप करने पर भी तुम सन्देह मिटाने में सफल न होगां। बुम्हारे जी पर चाहे जो बीते, पर बुम्हें यह पाप करना ही पड़ेगा । परन्तु कैसे होगा ? क्या मैं हरदौळ का सिर उतालेंगा ? यह साचकर रानी के शरीर में कॅपकेंगी आ गयो। नहीं, मेरा हाथ पर कमा नहीं उठ सकता। प्यारे इन्दील में तुम्हें लिखा सकती । मैं जनती हूं, तुम मेरे लिए आनन्द से विष का बंदा ला छोगे। हाँ, मैं जानती हूँ, दुम 'नहीं' न करोगे; पर मुझक्षे यह महाराप नहीं हो सकता । एक बार नहीं, ह्वार बार नहीं हो सकता ।

#### . ( , × .)

इरदील को इन बातों की कुछ भी खबर न थी। आघी रात को एक दासी
रोती हुई उसके पास गयी और उसने सब समाचार अक्षर-अच्छर कह सुनाया।
वह दासी पान-दान लेकर रानी के पीछे-पीछे राजमहल से दरवाजों पर गयीं
थी और सब बातें सुनकर आयी थी। हरदील राजा का ढंग देखकर पहले ही
ताड़ गया था कि राजा के मन में कोई-न-कोई कॉटा अवस्य खूटक रहा है।
दासी की बातों ने उसके सन्देह की और भी पक्का कर दिया। उसने दासी से
कड़ी मनाही कर दी कि सावधान! किसी दूसरे के कानों में इन बातों की
भनक न पड़े और वह स्वयं मरने को तैयार हो गया।

इरदौळ बुन्देळी की वीरता का सर्ज था। उसकी मौहीं के तनिक इशारे से तीन लाख बन्देले गरने और मारने के बिए इकट्ठे हो सकते थे। ओरला उस पर न्योछावर था। यदि जुझारसिंह खुळे मैदान उसका सामान करते तो अवस्य मुँह की खाते, क्योंकि इरदौल भी बुन्देला या और बुन्देले अपने शत्रु के साथ किसी प्रकार की मुँहदेखी नहीं करते मरना-मारना उसके जीवन का एक अच्छा दिलबहलाव है। उन्हें सदा इसकी लालसा रही है कि कोई हमें बनीती दे, कोई हमें छेड़े। उन्हें सदा खुन की प्यास रहती है और वह प्यास कभी नहीं बुझती। परन्तु उस समय एक स्त्री को उसके खून. की जरूरत थी और उसका साहस उसके कानों में कहता था कि एक निर्दोष और सती अवला के लिए अपने शरीर का खून देने में मुँह न मोहो । यदि भैया को यह सन्देह होता कि मैं उनके खून का प्यासा हूँ और उन्हें मारकर राज पर अधिकार करना चाहता हूँ, तो कुछ हुर्ज न था। राज्य के लिए कल्ल और .खन दशा और फरेब सब उचित समझा गया है : परन्त उनके इस सन्देह का निपटारा मेरे मरने के सिवा और किसी तरह नहीं हो सकता । इस समय मेरा धर्म है कि अपना पाण देकर उनके इस सन्देह को दूर कर दूँ। उनके मन में यह दुखानेवाला सन्देह उत्पन्न करके भी यदि मैं जीता ही रहूँ और अपने मन की पवित्रता बनाऊँ, तो मेरी दिठाई है। नहीं, इस मले काम में अधिक आगा-पीछा करना अच्छा नहीं। मैं खुशी से विष का बीड़ा खाऊँगा। इससे बढकर ग्रर-वीर की मृत्यु और क्या हो सकती है }

कोध में आकर मारू के भय बढ़ानेवाड़े शब्द सुनकर रणक्षेत्र में अपनी बान को तुब्छ समझना इतना कठिन नहीं है। आज सब्चा वीर हरदौड़ अपने हुदय के बहुप्पन पर अपनी सारी वीरता और साहस न्योड़ावर करने को उद्यत है।

दूसरे दिन हरदौल ने खूब तड़के स्नान किया। बदन पर अल्ल-सल्ल सजा
मुसकुराता हुआ राजा के पास गया। राजा भी सोकर तुरन्त ही उठे थे, उनकी
अल्सायी हुई ऑस्ं हरदौल की मूर्ति की ओर लगी हुई थीं। सामने संगमरमर
की चौकी पर विष मिला पान सोने की तस्तरी में रखा हुआ था। राजा कमी
पान की ओर ताकते और कभी मूर्ति की ओर, शायद उनके विचार ने इस
विष की गाँठ और उस मूर्ति में एक सम्बन्ध पैदा कर दिया था। उस समय जो
हरदौल एकाएक घर में पहुँचे तो राजा चौंक पड़े। उन्होंने सँमलकर पूछा,
"इस समय कहाँ चले ?"

हरदील का मुखड़ा प्रफुल्लित था। वह हँसकर बोला, ''कल आप यहाँ पधारे हैं, इसी खुशी में मैं आब शिकार खेलने जाता हूँ। आपको ईश्वर ने अजित बनाया है, मुझै अपने हाथ से विजय का बीड़ा दीबिए।''

यह कहर्कर हरदौळ ने चौकी पर से पान-दान उठा लिया और उसे राजा के सामने रखकर बीढ़ा ळेने के लिए हाथ बढ़ाया। हरदौळ का खिळा हुआ सुखड़ा देखकर राजा की ईर्ष्या की आग और भी मड़क उठी।—दुष्ट, मेरे घाव पर नमक छिड़कने आया है! मेरे मान और विश्वास को मिट्टी में मिळाने पर भी तेरा जी न मरा! मुझसे विजय का बीड़ा मॉंगता है! हाँ, यह विजय का बीड़ा है; पर तेरी विजय का नहीं, मेरी विजय का।

इतना मन में कहकर जुझारसिंह ने बीड़ को हाथ में उठाया। वे एक क्षण तक कुछ सोचते रहे, फिर मुस्कराकर हरदौड को बीड़ा दे दिया। हरदौड ने सिर मुक्काकर बीड़ा लिया, उसे माथे पर चढ़ाया, एक बार बड़ी ही कहणा के साथ चारों ओर देखा और फिर बीडे को मुँह में रख लिया। एक सम्चे राजपूत ने अपना पुरुषत्व दिखा दिया। विष इडाइड था, कण्ड के नीचे उतरते ही हरदौड के मुखड़े पर मुर्दनी छा गयी और ऑखें बुझ गयों। उसने एक उण्डी साँस ली, दोनों हाथ जोड़कर जुझारसिंह को प्रणाम किया और जमीन

पर बैठ गया। उसके बलाट पर पसीने की ठण्डी-ठण्डी बूँ दें दिखायी दे रही यो और सौंस तेजी से चलने लगी थी; पर चेहरे पर प्रसन्ता और सन्तोष की शकक दिखायी देती थी।

खुशारसिंह अपनी जगह से जरा भीन हिके। उनके चेहरे पर ईर्ष्या से भरी हुई मुस्कराहट छाई हुई थी; पर ऑंखों में ऑंस् भर आये थे। उजेके और अँचेरे का मिळाप हो गया था।

### त्यागी का प्रेम

लाला गोपीनाय को युवावस्था में ही दर्शन से प्रेम हो गया था। अभी वह इण्टमींडियट क्लास में थे कि मिल और वर्कले के वैज्ञानिक विचार उनके कंटस्थ हो गये थे। उन्हें किसी प्रकार के विनोद-प्रमोद से कचि न थी। यहाँ तक कि काले के क्रिकेट-मैचों में भी उनको उत्साह न होता था। हास-परिहास से कोसों भागते और उनसे प्रेम की चर्चा करना तो मानों बच्चे को ज्जू से हराना था। प्रातःकाल पर से निकल जाते और शहर से बाहर किसी सबन कुछ को औह में बैठकर दर्शन का अध्ययन करने में निरत हो जाते। काल्य, अलंकार, उपन्यास सभी को त्याज्य समझते थे। शायद ही अपने जीवन में उन्होंने कोई किस्से कहानी की किताब पढ़ी हो। इसे केवल समय का दुरुपयोग ही नहीं, वरन् मन और बुद्धि-विकास के लिए धातक ख्याल करते थे। इसके साथ ही वह उत्साहहीन न थे। इसके साथ ही वह उत्साहहीन न थे। इसके साथ ही वह उत्साहहीन न थे। इसके साथ ही वह उत्साहहीन को किसा अवसर को हाथ से न जाने देते। बहुआ मुहल्ले के छोटे-छोटे दूकानदारों की दूकान पर जा बैठते और उनके घाटे-टोटे, मंद टजे की रामकहानी सुनते।

शनै:-शनै कालेज से उन्हें घृणा हो गयी। उन्हें अब अगर किसी विषय से प्रेम था, तो वह दर्शन था। कालेज की बहुविषयक शिक्षा उनके दर्शनानुराग में बाधक होती। अतएव उन्होंने कालेज छोड़ दिया और एकाप्रचित्त होकर विज्ञानोपार्जन करने लगे। किन्तु दर्शनानुराग के साथ ही साथ उनका देशानुराग भी बढ़ता गया और कालेज छोड़ने के थोड़े ही दिनों पश्चात् वह अनिवार्थतः जातिसेवकों के दल में सम्मिलित हो गये। दर्शन में भ्रम था, अविश्वास था, अंघकार था, जातिसेवा में सम्मान था, यश था और दीनों की सदिच्छाएँ थी। उनका वह सदनुराग को बरसों से वैज्ञानिक बादों के नीचे दबा हुआ था, वायु के प्रचंड वेग के साथ निकल पड़ा। नगर के सार्वजनिक क्षेत्र में कृद पड़े। देखा तो मैदान खाड़ी था। जिघर ऑख उठाते, सजाटा दिखायी देता। ध्वजाधारिकों की कमी न थी; पर सब्चे हृदय कहीं नजर न आते थे। चारों ओर से उनकी खींच होने छगी। किसी संस्था के मंत्री बने, किसी के प्रधान, किसी के कुछ, किसी के कुछ। इसके आवेश में दर्शनानुराग भी बिदा हुआ। पिंबरे में गानेवाली चिहिया विस्तृत पर्वतराशियों में आकर अपना राग भूल गयी। अब भी वह समय निकालकर दर्शनग्रन्थों के पन्ने उलट-पलट लिया करते थे; पर विचार और अनुशीलन का अवकाश कहाँ! जित्य मन में यह संप्राम होता रहता कि किशर जाऊँ! उधर या इधर! विशान अपनी ओर खींचता, देश अपनी ओर खींचता।

एक दिन वह इसी उलझन में नदी के तट पर बैठे हुए थे। जलघारा तट के हश्यों और वायु के प्रतिकृत झोकों की परवा न करते हुए बड़े बेग के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी चली जाती थी; पर लाला गोपीनाथ का ध्वान इस तरफ न था। वह अपने स्मृतिमंदार से किसी ऐसे तत्वज्ञानी पुरूष को खोज निकालना चाहते थे, जिसने जाति-सेवा के साथ विज्ञान-सागर में गोते लगाये हों। सहसा उनके कालेच के एक अध्यापक पण्डित अमरनाथ अग्निहोत्री आकर समीप बैठ गये और बोले—कहिए लाला गोपीनाथ, क्या खबरें हैं?

गोपीनाथ ने अन्यमनस्क होकर उत्तर दिया—कोई नयी बात ता नहीं हुई। पृथ्वी अपने गति से चळी वा रही है।

अमरनाथ—म्युनिसिपल-बोर्ड नम्बर २१ की जगह खाळी हैं, उसके छिए किसे खुनना निश्चित किया है !

गोपी—देखिए। कौन होता है। आप भी खड़े हुए 🕻 🛚

अमर-अनी मुझे तो छोगों ने जबरदस्ती घसीट लिया। नहीं तो मुझे इतनी फुर्सत कहाँ।

गोपी—मेरा भी यही विचार है। अध्यापकों का कियात्मक राजनीति में फॅसना बहुत अच्छी बात नहीं।

अमरनाय इस व्यंग्य से बहुत ढिजित हुए। एक क्षण के बाद प्रतिकार के भाव से बोके---तुम आजकळ दर्शन का अम्यास करते हो या नहीं।

गोपी--बहुत कम । इसी दुविधा में पड़ा हुआ हूँ कि राष्ट्रीय सेवा का मार्ग प्रहण करूँ या सत्य की खोच में जीवन व्यतीत करूँ ? अमर—राष्ट्रीय संस्थाओं में सिमाकित होने का समय अभी तुम्हारे लिए नहीं आया। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ! जब तक विचारों में गाम्भी यें और सिद्धान्तों पर हढ़ विश्वास न हो बाय, उस समय तक केवळ क्षणिक आवेशों के वशवर्ती होकर किसी काम में क्द पड़ना अच्छी बात नहीं। राष्ट्रीय सेवा बड़े उत्तरदायित्व का काम है।

( 7)

गोपीनाथ ने निश्चय कर लिया कि मैं जाति सेवा में जीवन क्षेप करूँगा । . अमरनाथ ने भी यही फैसला किया कि मैं म्युनिसिपैलिटी में अवस्य जाऊँगा। दोनों का परस्पर विरोध उन्हें कर्म-क्षेत्र की ओर खींच हे गया। गोपीनाथ की साख पहले ही से जम गयी थी। घर के घनी थे। सक्कर और सोने चाँदी की दलाली होती थी। व्योपारियों में उनके पिता का बहा मान था। गोपीनाथ के दो बड़े भाई थे। वह भी दलाली करते थे। परस्पर मेल था, धन था, सतानें थीं। अगर न थी तो शिक्षा और शिक्षित समुदाय में गणना। वह बात गोपीनाय की बदौलत प्राप्त हो गयी। इसिक्ट उनकी खच्छंदता पर किसी ने आपित नहीं की किसी ने उन्हें धनोपार्जन के लिए मजबूर नहीं किया। अतएव गोपीनाय निश्चिन्त और निर्द्वन्द्व होकर राष्ट्रसेवा में कहीं किसी अन। थालय के लिए चन्दे बमा करते, कहीं किशी कन्या पाठशाला के लिए भिक्षा माँगते फिरते। नगर की काँग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मंत्री नियक्त किया। उस समय तक काँग्रेस ने कर्मक्षेत्र में पदार्पण नहीं किया था। उनकी कार्य-शीलता ने इस अर्थिसंस्था का मानो पुनबद्धार कर दिया। वह प्रातः से सध्या और बहुधा पहर रात तक इन्हीं कामीं में लिप्त रहते थे। चन्दे का रजिस्टर हाय में ढिये उन्हें नित्यपति साँझ-सवेरे अमीरों और रईसों के द्वार पर खड़े देखना एक साधारण दृश्य या । धीरे-धीरे कितने ही युवक उनके भक्त हो गये। लोग कहते कितना निस्स्वार्थ कितना आदर्शनादी त्यागी, जाति-सेवक है। कौन सुबह से शाम तक निस्त्वार्थ भाव से केवळ जनता का उपकार करने के बिए यों दौड़-भूप करेगा ? उनका आत्मोत्सर्ग प्रायः द्वेषियों को भी अनुरक्त कर देता था। उन्हें बहुधा रईसों की अभद्रता, असल्बनता, यहाँ तक कि उनके कटु शब्द भी सहने पड़ते थे। उन्हें अब विदित होता जाता था कि

जातिसेवा बड़े अंशों तक केवल चन्दे मॉंगना है। इसके लिए धनिकों की दर्बारदारी या दूसरे शन्दों में खुशामद भी करनी पड़ती थी, दर्शन के उस गौरवयुक्त अध्ययन और इस दानलोलुपता में कितना अंतर था! कहाँ मिल और केंद्र; स्पेन्सर और किंद्र के साथ एकान्त में बैठे हुए जीव और पकृति के गहन-गृढ़ विषय पर वार्तालाप, और कहाँ इन अभिमानी, असम्य, मूर्ल व्यापारियों के सामने सिर शुकाना। वह अंतः करण में उनसे शृणा करते थे। वह धनी ये और केवल धन कमाना चाहते थे। इस के आतिरिक्त उनमें और कोई विशेष गुण न था। उनमें अधिकांश ऐसे ये जिन्होंने कपट न्यापार से धनोपार्बन किया था। पर गोपीनाथ के लिए वह सभी पूज्य थे, क्योंकि उन्हीं की कुपाहिष्ट पर उनकी राष्ट्रसेवा अवलम्बित थी।

इस प्रकार कई वर्ष व्यतीत हो गये। गोपीनाथ नगर के मान्य पुरुषों में गिने जाने लगे। वह दीनजनों के आधार और दुखियारों के मददगार थे। अब वह बहुत कुछ निर्मीक हो गये थे और कभी-कभी रईसों को भी कुमार्ग पर चलते देखकर फटकार दिया करते थे। उनकी तीव्र आछोचना भी अब चन्दे जमा करने में उनकी सहायक हो जाती थी।

अभी तक उनका विवाह न हुआ था। वह पहळे ही से ब्रह्म नर्थे ब्रत घारण कर चुने थे। विवाह करने से साफ इन्कार किया। मगर जन पिता और अन्य बन्धु जनों ने बहुत आग्रह किया, और उन्होंने स्वयं कई विज्ञान-ग्रंथों में देखा कि इन्द्रिय-दमन स्वास्थ्य के छिए हानिकारक है, तो असमंबस में पड़े। कई इफ्ते सोचते हो गये और वह मन में कोई बात पक्की न कर सके। स्वार्थ और परमार्थ में संघर्ष हो रहा था। विवाह का अर्थ था अपनी उदारता की हत्या करना, अपने विस्तृत हृदय को संकुचित करना, न कि राष्ट्र के छिए जीना। वह अब इतने ऊँचे आदर्श का त्याग करना निन्य और उपहास्यजनक समझते थे। इसके अति नेक्त अब वह अनेक कारणों से अपने को पारिवारिक जीवन के अयोग्य पाते थे। जीविका के छिए जिस उद्योगशील्डता, जिस अनवरत परिश्रम और जिस मनोकृष्टि की आवश्यकता है, वह उनमे न रही थी। जातिसेवा में भी उद्योगशील्डता और अध्यवसाय की कम जरूरत न थी; छेकिन उसमें आत्मगीरव का इनन न होता था। परोपकार के छिए भिक्षा माँगना दान है,

अपने लिए पान का एक बीड़ा भी भिक्षा है। स्वमाव में एक प्रकार की स्वच्छन्दता आ गयी थी। इन त्रुटियों पर परदा डालने के लिए जातिसेवा का वहाना बहुत अच्छा था।

एक दिन वह सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में अध्यापक अमरनाथ से मुलाकात हो गयी। यह महाशय अव म्युनिसिपल बोर्ड के मंत्री हो गये थे और आज-कल इस दुबिधा में पड़े हुए थे कि शहर में मादक वस्तुओं के बेचने का ठीका लूँ या न लूँ। लाभ बहुत था, पर बदनामी भी कम न थी। अभी तक कुछ निश्चय न कर सके थे। इन्हें देखकर बोले—कहिए खालाजी, मिज़ाज अच्छा है न ! आपके विवाह के विषय में क्या हुआ!

गोपीनाथ ने हढ़ता से कहा-मेरा इरादा विवाह करने का नहीं है।

अमरनाथ—ऐसी भूळ न करना । तुम अभी नवयुवक हो, तुम्हें संसार का कुछ अनुभव नहीं है। मैंने ऐसी कितनी मिसालें देखी हैं, जहाँ अविवाहित रहने से लाम के बदले हानि ही हुई है। विवाह मनुष्य को सुमार्ग पर रखने का सबसे उन्तम साधन है, जिने अब तक मनुष्य ने आविष्कृत किया है। उस बद से क्या फायदा जिसका परिणाम छिछोरापन हो।

गोपीनिय ने प्रत्युत्तर दिशा—'आपने मादक वस्तुओं के ठीके के विषय में क्या निश्चय किया ?

अमर-अभी तक कुछ नहीं। जी हिचकता है। कुछ-न-कुछ बदनामी तो होगी ही।

गोपी—एक अध्यापक के लिए मैं इस पेशे को अपमान समझता हूँ। अमर—कोई पेशा खराब नहीं है अगर ईमानदारी से किया जाय।

गोपी यहाँ मेरा आपसे मतभेद है। कितने ऐसे व्यवसाय है जिन्हें एक मुशिक्षित व्यक्ति कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मादक वस्तुओं का ठीका उनमें एक है।

गोपीनाथ ने आकर अपने पिता से कहा—मैं कदापि विवाह न करूँगा। आप कोग मुझे विवश न करें, वरना पळताइएगा।

अमरनाथ ने उसी दिन ठीके के लिए प्रार्थनापत्र मेज दिया और वह स्वीकृत भी हो गया।

#### ( 3 )

दो साल हो गये हैं। लाढा गोपीनाथ ने एक कन्या-पाठशाला खोली है अौर उसके प्रवन्यक हैं। शिक्षा की विभिन्न पद्धतियों का उन्होंने खूब अध्ययन किया है और इस पाठशाला में वह उनका व्यवहार कर रहे हैं। शहर में यह पाठशाला बहुत ही सर्वप्रिय है। इसने बहुत अंशों में उस उदासीनता का परिशोध कर दिया है, को माता-पिता को पुत्रियों की शिक्षा की ओर होती है। .शहर के गण्य मान्य पुरुष अपनी लड़िक्यों को सहर्ष पढ़ने मेजते 👣। वहाँ की शिक्षाशैली कुछ ऐसी मनोरंजक है कि बालिकाएँ एक बार जाकर मानों मंत्रमुख हो बाती है। फिर उन्हें घर पर चैन नहीं मिलता। ऐसी व्यवस्था की गयी है कि तीन-चार वर्षों में ही कन्याओं को गृहस्थी के मुख्य कामों से परिचय हो जाय । सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ धर्मशिक्षा का भी समुचित प्रबन्ध किया गया है। अवकी साल से प्रबन्धक महोदय ने अँगरेजी की कक्षाएँ भी खोल दी है। एक सुशिक्षत गुजराती महिला की बम्बई से बुलाकर पाठशाका उनके हाथ में दे दी है। इन महिला का नाम है आनन्दी बाई । विधवा हैं । हिन्दी भाषा से भळी-भौति परिचित नहीं हैं; किन्तु गुजराती में कई पुस्तकें लिख चुकी हैं। कई कन्या पाठशाबाओं में काम कर चुकी है। शिक्षा-सम्बन्धी विषयों में अच्छी गति है। उनके आने से मदरसे में और मा रौनक आ गयी है। कई प्रतिष्ठित एज्जनों ने जो अपनी बाहिकांओं का मंसरो और नैनीताल मेनना चाहते थे. अब उन्हें यहीं भरती करा दिया है। आनन्दी रईसों के घरों में बाती हैं और खियों में शिक्षा का प्रचार करती है। उनके बस्चा-भूषणों से सुबचि का बोध होता है। हैं भी उचकुल की इसलिए शहर में उनका बढ़ा सम्मान होता है। ढड़िकयाँ उन पर जान देती है, उन्हें माँ कहकर प्रकारती है। गोपीनाथ पाठशाला की उन्नति देख-देखकर फूळे नहीं समाते। जिससे मिळते हैं, आनन्दी बाई का ही गुणगान करते हैं। बाहर से कोई सुविग्व्यात पुरुष आता है, तो उससे पाठशाला का निरीक्षण अवस्य कराते हैं। आनन्दी की प्रशंसा से उन्हें वहीं आनन्द प्राप्त होता है, को स्वयं अपनी प्रशंसा से होता। बाईजी को भी दर्शन से प्रेम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें गोपीनाय पर असीम अदा है। वह हृदय से उनका सम्मान करती हैं। उनके त्याग और

निष्काम जातिमक्ति ने उन्हें वशीभूत कर किया है। वह मुँह पर तो उनकी बहाई नहीं करतीं; पर रईसों के घरों में बड़े प्रेम से उनका यशोगान करती हैं। ऐसे सन्ने सेवक आजकल कहाँ ! छोग कीर्ति पर जान देते हैं। जो थोड़ी-बहुत सेवा करते हैं, दिखावे के लिए। सची छगन किसी में नहीं। मैं लालाजी को पुरुष नहीं, देवता समझती हूँ। कितना सरल, संतोषमय जीवन है। न कोई व्यसन, नु विलास। भोर से सायंकाल तक दौहते रहते हैं, न खाने का कोई समय, न सोने का समय। उस पर कोई ऐसा नहीं, जो उनके आराम का ध्यान रखे। विचारे घर गये, जो कुछ किसी ने सामने रख दिया, चुपके से खा लिया, फिर छड़ी उठायी और किसी तरफ चल दिये। दूसरी औरत कदापि अपनी पत्नी की भाँति सेवा-सत्कार नहीं कर सकती।

द्यहरे के दिन थे। कन्या-पाठशाला में उत्सव मनाने की तैयारियाँ हो रही थी। एक नाटक खेळने का निश्चय किया गया था। भवन खूब सजाया गया था। शहर के रईसों को निमन्त्रण दिये गये थे। यह कहना कठिन है कि किसका उत्साह बढ़ा हुआ था, बाईजी का या लाला गोपीनाथ का। गोपीनाथ सामग्रियों पुकत्र कर रहे थे, उन्हें अच्छे ढग से सजाने का भार आनन्दी ने लिया था। नाटक भी इन्हीं ने रचा था। नित्य प्रति उसका अभ्यास कराती थीं और स्वय एक पार्ट ले रखा या।

विजयादश्यमी आ गयी। दोपहर तक गोपीनाथ फ़र्श और कुर्सियों का इन्तज़ाम करते रहे। बन एक वज गया और अन भी वह वहाँ से न टळे तो आनन्दी ने कहा — ळाळाजी, आपको मोजन करने को देर हो रही है। अन सन काम हो गया है। जो कुछ वच रहा है, मुझ पर छोड़ दीजिए।

गोपीनाथ ने कहा — खा द्रा। मैं ठीक समय पर मोजन करने का पावन्द नहीं हूँ। फिर घर तक कौन जाय। घंटों छग जायेंगे। भोजन के उपरान्त आराम करने को जी चाहेगा। शाम हो जायगी।

आनन्दी—भोबन तो मेरे यहाँ तैयार है, ब्राह्मणी ने बनाया है। चलकर बा लीजिए और यहाँ ज़रा देर आराम भी कर लीजिए।

गोपीनाथ — यहाँ क्या खा खूँ ! एक वक्त न खाऊँगा, तो ऐसी कौन-सी हानि हो जायगी !

आनन्दी—जब भोजन तैयार है, तो उपवास क्यों की जिएगा। गोपीनाय—आप जायें, आपको अवस्य देर हो रही है। मैं काम में ऐसा भूळा कि आपकी सुचि ही न रही।

आनन्दी—मैं भी एक जून उपवास कर द्राँगी तो क्या हानि होगी ? गोपीनाय—नहीं-नहीं, इसकी क्या जरूरत है ! मैं आपसे सच कहता हूँ, मैं बहुधा एक ही जून खाता हूँ।

आनन्दी—अच्छा, मैं आपके श्नकार का माने समझ गयी। इतनी मोटी बात अब तक मुझे न सुझी।

गोपीनाथ—स्या समझ गयी ! मैं छूतछात नहीं मानता । यह तो आपका मालूम ही है ।

आनन्दी—इतना जानती हूँ। किन्तु जिस कारण से आप मेरे यहाँ भोजन करने से इनकार कर रहे हैं, उसके विषय में केवल इतना निवेदन है कि मुझे आपसे केवल स्वामी और सेवक का सम्बन्ध नहीं है। मुझे आपसे सारमीयता का सम्बन्ध है। आपका मेरे पान-फूल को अस्वीकार करना अपने एक सच्चे भक्त के मर्म को आधात पहुँचाना है। मैं आपको इसी दृष्टि से देखूता हूँ।

गोपीनाथ को अब कोई आपत्ति न हो सकी। जाकर मोजन कर छिया। वह जब तक आसन पर बैठे रहे, आनन्दी बैठी पंखा शलती रही।

इस घटना की लाला गोपानाय के मित्रों ने यों आलोचना की—
'महाशयजी अब तो वहीं ("वहीं" पर खूब ज़ोर देकर) भोजन भी करते हैं।"

शनैः शनैः परदा इटने लगा। लाहा गोपीनाय को अन. परवशता ने साहित्य-सेवी बना दिया या। घर से उन्हें आवश्यक सहायता मिल जाता थी; किन्तु पत्रों और पत्रिकाओं तथा अन्य अनेक कामों के लिए उन्हें घरवालों से कुछ मौंगते हुए बहुत संकोच होता था। उनका आत्मसम्मान ज्ञा ज्ञा सी बातों के लिए भाइयों के सामने हाथ फैं अना अनुचित समझता था। वह अपनी

ज़रूरतें आप पूरी करनी चाहते थे। घर पर भार्यों के लड़के हतना कालाहल मचाते कि उनका जी कुछ लिखने में न लगता। इसलिए जब उनकी कुछ लिखने की इच्छा होती तो बेखटके पाठशाला में चके बाते। आनन्दी बाई मी

वहीं रहती थीं। वहाँ न कोई शोर था न गुछ। एकान्त में काम करने में जी छगता भोजन का समय आ जाता तो वहीं भोजन भी कर छेते। कुछ दिनों के बाद उन्हें बैठकर लिखने में कुछ असुविधा होने लगी ( आँखें कमज़ोर हो गयी थीं ) तो आनन्दी ने लिखने का भार अपने सिर के लिया। लाला साहब बोलते थे. आनन्दी बिखती थीं। गोपीनाय की प्रेरणा से उन्होंने हिन्दी सीखी थी और थोड़े ही दिनों में इतनी अम्यस्त हो गयी थी कि खिलने में बरा भी हिचक न हैं ती। विखते समय कभी-कभी उन्हें ऐसे शब्द और मुहावरे सूझ -जाते कि गोपानाय फ्राइक-फहक उठते. उनके छेख में जान-सी पह जाता । वह कहते यदि तुम स्वयं कुछ किलो तो मुझसे बहुत अच्छा किलोगी। मैं तो बेगारी करता हूँ। तुम्हें परमातमा की ओर से यह शक्ति प्रदान हुई है। नगर के लालबुसक्कडों में इस सहकारिता पर टीका-टिप्पणियों होने लगी। पर विद्राज्यन अपनी अ त्मा की शक्तिता के सामने ईर्घ्यों के व्यंग्य की कब परवाह करते हैं। आनन्दां कहती-यह तो संसार है जिसके मन में जा आये, कहे : पर्र मैं उस पुरुष का निरादर नहीं कर सकती जिस पर मेरी भद्धा है। पर मोपीनाय इतन निर्भीक न थे। उनकी सकीर्ति का आधार को कमत या। वह उसकी भर्सना न कर सकते थे। इसलिए वह दिन के बदले रात का रचना करने लगे। गठशाला में इस समय काई देखनेवाला न होता था। रात की नीरवता में खूब जा लगता । आराम-इरबी पर केट जाते । आनन्दी मेज के सामने कलम इ.य में लिये उनकी ओर देखा करती। वो कुछ उनके मुख से निकडता तुरन्त लिख्न केती । उनकी आँखों से विनय और शील श्रदा और प्रेम की किरण-सी निकलती हुई जान पहता। गोपीनाय जब किनी भाव को मन में व्यक्त हरने के बाद आनन्दी की आर ताकते कि वह लिखने के लिए तैयार है या नहीं, तो दोनों व्यक्तियों को निगाहें मिळतीं और आप-ही-आप शक बातीं। गापीनाय को इस तरह काम करने की ऐसी आदत पहती बाती थी कि चब किसी कार्यवश यहाँ आने का अवसर न मिलता तो वह विकल हो साते वे।

आनन्दी से मिलने के पहले गोपीनाथ को खियों का जो कुछ ज्ञान था, यह केवल पुस्तकों पर अवलम्बित था। खियों के विषय में प्राचीन और अर्वाचीन, प्राच्य और पाश्चात्य, सभी विद्वानों का एक ही मत या-यह मायावी, आत्मिक उन्नति की बाधक, परमार्थ की निरोधिनी, वृचियों को कुमार्ग की ओर लेजानेवाली, दृदय को सकीर्ण बनानेवाली होती है।, इन्हीं कारणों से उन्होंने इस मायावी जाति से अलग रहना ही श्रेयस्कर समझा या; किन्तु अव अनुभव बतला रहा था कि स्त्रियों सन्मार्ग की ओर भी छे जा सकती 🐧 उनमें सद्गुण भी हो सकते हैं। वेह कर्चव्य और सेवा के भावों को जागत भी कर सकती हैं। तेव उनके मन में प्रश्न उठता कि यदि आनन्दी से मेरा विवाह होता तो मुझ क्या आपित हो सकती थी। उसके साथ तो मेरा जीवन बड़े आनन्द से कट जाता। एक दिन वह आनन्दी के यहाँ गये तो क्षिर में दर्द हो रहा था। कुछ लिखने की इच्छान हुई। आनन्दी को इसका कारण मालूम हुआ तो उसने उनके सिर में घीरे-घीर तेल मलना ग्रुरू किया। गोपीनाथ को उस समय अलोकिक सुख मिल रहा था। मन में प्रेम की तरंगे उठ रहीं थी-नेत्र, मुख, वाणी - सभी प्रेम में पगे जाते थे। उसा दिन से उन्होंने आनन्दी के यहाँ आना छोड़ दिया। एक सप्ताह बीत गया और न आये। आनन्दी ने किखा-नापसे पाठशाला सम्बन्धी कई विषयों में राय लेनी है। अवस्य आहए। तव भी न गये। उसने फिर लिखां —माल्म होता है आप मुझसे नाराज़ है। मैंने जान बुझकर तो कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन यदि वास्तव में आप नाराज़ है तो मैं यहाँ रहना उचित नहीं समझती। अगर आप अब भी म आयेंगे ता मैं द्वितीय अध्यानिका को चार्क देकर चली नार्केंगी। गोपीनाय पर इस धमकी का भी कुछ असर न हुआ। अब भी न गये। अन्त में दो महीने तक खिंचे रहने के बाद उन्हें जात हुआ कि आनन्दी बीमार है और दो दिन से पाठशाला नहीं आ सकी। तन वह किसी तर्क या युक्ति से अपने को न रोक सके। पाठशाला में आपे और कुछ भिशकते, कुछ एकुवाते, आनन्दी के कमरे में कदम रखा। देखा तो चुप-चाप पड़ी हुई थी। मुख पीका था, शरीर घुळ गया या । उसने उनकी ओर स्याप्राधी नेत्रों से देखा । उठना चाहा पर अशक्ति ने उठने न दिया। गोपीनाथ ने आर्द्र कंठ से कहा- छेटी रहो, छेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, मैं बैठ जाता हूँ। डाक्टर साहब आये ये ?? मिमाइन ने कहा-जी हों, दो बार आये थे। दवा दे गये इ।

गोपीनाथ ने नुसला देला। डाक्टरी का साधारण ज्ञान था। नुसले से ज्ञात हुआ—हुदयरोग है। भौषधियाँ सभी पुष्टिकर और बह्ववर्डक थीं। आनन्दी की ओर फिर देला। उसकी आँखों से अश्रुषारा वह रही थी। उनका गढ़ा भी भर आया। हृदय मसोसने छगा। गद्गद होकर बोळे—आनन्दी, तुमने मुझे पहले इसकी स्वना न दी, नहीं तो रोग इतना न बढ़ने पाता।

अानन्दी—कोई बात नहीं है, अच्छी हो बाऊँगी, बल्दी ही अच्छी हो बाऊँगी। मैर भी बाऊँगी तो कौन रोनेवाला बैठा हुआ है ? यह कहते कहते वह फूर-फूर रोने लग ी।

गोपीनाथ दार्शनिक थे; पर अभी तक उनके मन के कोमल भाव शिथिक न हुए थे। कम्पित स्वर से बोळे — आनन्दी, संसार में कम-से-कम एक ऐसा आदमी है जो तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देगा। यह कहते-कहते वह इक गये। उन्हें अपने शब्द और भाव कुछ महे और उच्छुङ्खल-से जान पड़े। अपने मनोभावों को प्रकट करने के लिए वह इन सारहीन शब्दों की उपेक्षा कहीं अधिक काव्यमय, रसपूर्ण, अनुरक्त शब्दों का व्यवहार करना चाहते थे; पर बह इस वक्त याद न पड़े।

आनन्द्रि ने पुलकित होकर कहा—दो महीने तक किस पर छोद दिया था ? गोपीनाथ—इन दो महीनों में मेरी जो दशा थी, वह मैं ही जानता हूँ। यही समझ लो कि टैंने आत्महत्या नहीं की, यही बड़ा आश्वर्य है। मैंने न समझा था कि अपने ब्रत पर स्थिर रहना मेरे लिए इतना कठिन हो जायमा।

आनन्दी ने गोपीनाथ का हाथ धीरे से अपने हाथ में लाकर कहा—अब तो कभी इतनी कठोरता न की जिएगां ?

गोपीनाथ-( सचिन्त होकर ) अन्त क्या है ?

आनन्दी - कुछ भी हो!

गोपी-कुछ भी हो ?

बानन्दी-हाँ, कुछ भी हो !

गोपी-अपमान, निन्दा, उपहास, आत्मवेद ना ।

आनन्दी—कुछ भी हो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, और आपको भी मेरे हेतु सहन पड़ेगा गोपी—आनन्दी, मैं अपने को प्रेम पर बलिदान कर सकता हूँ, छेकिन अपने नाम को नहीं। इस नाम को अकलंकित रखकर मैं समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता हूँ।

आनन्दी—न कीजिए। आण्ने सब कुछ त्यागकर यह कीर्ति लाम की है, मैं आपके यश को नहीं मिटाना चाहती (गोपीनाथ का हाथ हृदयस्थल पर रखकर), इसको चाहती हूँ। इससे अधिक त्याग की आकांक्षा नहीं रखती।

गोपी-दोनों बातें एक साथ संभव है !

आनन्दी—संभव है। मेरे लिए संभव है। मैं प्रेम पर अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर सकती हूँ।

( 4 )

इसके पश्चात् लाला गोपीनाथ ने आनन्दी की बुराई करनी गुरू की। मित्रों से कहते. उनका जी अब काम में नहीं छगता। पहले की-सी तनदेही नहीं है। किसी से कहते, उनका जी अब यहाँ से उचाट हो गया है, अपने घर जाना चाहती है उन भी इच्छा है कि मुझे प्रति वर्ष तरक में मिला करे और उसकी यहाँ गुंजाइश नहीं। पाठशाला को कई बार देखा और अपनी आलोचना में काम को असन्तोषजनक दिखा । शिक्षा, संगठन, उत्साइ, सुप्रबन्ध सभी वातौं में निराशाबनक क्षति पायी। वार्षिक अधिवेशन में जब कई सदस्यों ने आनन्दी की वेतन-वृद्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया तो लाला गोपीनाय ने उसका विरोध किया। उधर आनन्दी बाई भी गोपीनाथ के दुखड़े रोने लगीं। यह मनुष्य नहीं है, पत्थर के देवता हैं। इन्हें प्रसन करना दुस्तर है, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने विवाह नहीं किया, नहीं तो दुखिया इनके नखरे उठाते-उठाते सिधार जाती। कहाँ तक कोई सफाई और सुप्रबन्ध पर ध्यान दे ! दीवार पर एक भव्वा भी पड़ गया, किसी कोने-खुतरे में एक जाला भी लग गया, बरामदीं में कागद का एक टुकड़ा भी पड़ा मिल गया तो आपके तीवर बदळ जाते हैं। दो साळ मैंने ज्यों त्यों करके निवाहा; लेकिन देखती हूँ तो लाखा साहब की निगाह दिनों-दिन कड़ी होती जाती है। ऐंधी दशा में मैं यहाँ अधिक नहीं ठहर सकती। मेरे लिए नौकरी का कल्याण नहीं 🕻, जब जी चाहेगा, उठ खड़ी हूँगी। यहाँ आप लोगों से मेल-मुहब्बत हो गयी है, कत्याओं से ऐसा प्यार हो गया है कि

छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। आश्चर्य था कि और किसी को पाठशाला की दशा में अवनति न दीखती थी, वरन हालत पहले से अच्छी थी।

एक दिन पण्डित अमरनाथ को लालाजी से भेंट हो गयी। उन्होंने पूछा — कहिए, पाठशाला खुब चल रही है न ?

गोपी— कुछ न पूछिए। दिनों-दिन दशा गिरती जाती है। अमर—आनन्दों बाई की ओर से ढील है क्या ?

गोपी—जी हाँ, सरासर । अब काम करने में उनका जी ही नहीं लगता । बैठी हुई योग और ज्ञान के ग्रंथ पढ़ा करती हैं । कुछ कहता हूँ तो कहती है, मैं अब इससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती । कुछ परलोक की मो चिन्ता कहाँ कि चौबीसों घंटे पेट के घशों ही में लगी रहूँ ? पेट के लिए पाँच घण्टे चंडुत हैं । पहले कुछ दिनों तक बारह घण्टे करतो थो; पर वह दशा स्थायी नहीं रह सकती था । यहाँ आकर मैंने अपना स्वास्थ्य जो दिया । एक बार कठिन रोग में प्रस्त हो गया । क्या कुमेटी ने मेरा दवा दर्गन का खर्च दे दिया ? कोई बात पूछने भी आया ? किर अपनी जान क्यों हूँ ? सुना है, घरों में मेरी बदगोई भी किया करती हैं । अभरनाय मार्भिक भाव से बोळे—यह बातें मुझे पहले ही मालम थीं ।

दो साल और गुज़र गये। रात का समय था। कन्या-पाठशाना के अपरवाले कमरे में लाला गोपीनाथ मेज के सामने कुरली पर बंठे हुए थे। सामने आनन्दी कोच पर लेटी हुई थी। मुख बहुत म्बान हो गहा था। कई मिनट तक दोनों विचार में मझ थे। अन्त में गापीनाथ बोले—मैंने पहले हां महाने में गुमसे कहा था कि मुखुरा चली जाओ।

आनन्दी—वहाँ दस महीने क्योंकर रहती। मेरे पास हतने काये कहाँ के और तुम्ही ने कोई प्रक्ष करने का आश्वासन दिया। मैंने साचा, तान चार महीने यहाँ और रहूँ। तब तक किफायत करके कुछ बचा लूँगी, तुम्हारा किताब से भी कुछ क्ये मिछ बायँगे। तब मधुरा चली जाऊँगा; मगर यह क्या माल्म था कि बीमारी भी हसी अवसर की ताक में बैठी हुई है। मेरी दशा दो-चार दिन के लिए भी सँभली और मैं चली। इस दशा में तो मेरे लिए यांत्रा करना असम्भव है।

गोपी—मुझे भय है कि कहीं बीमारी त्छ न खींचे। संग्रहणी असाध्य रोग है। महीने-हो-महीने यहाँ और रहने पढ़ गये तो बात खुळ जायगी।

आनन्दी—(चिद्दर) खुळ जायगी, खुळ जाय। अब इसे कहाँ तक इसें ?

गोपी—मैं भी न डरता, अगर मेरे कारण नगर की कई संस्थाओं का बीवन संकट में न पड़ बाता। इसीलिए मैं बदनामी से डरता हूँ। समाज के यह बंधन निरे पाखंड हैं। मैं उन्हें सम्पूर्णतः अन्याय समझता हूँ। इस विषय मैं तुम मेरे विचारों को भूमेली-भौति जानती हो; पर करूँ क्या ? दुर्भाग्यवश्च मैंने जाति-सेवा का भार अपने ऊपर के लिया है और उसी का फल है कि साज मुझे अपने माने हुए सिद्धान्तों को तोड़ना पड़ रहा है और जो वस्तु मुझे प्राणों से भी प्रिय है, उसे यों निर्वासित करना पड़ रहा है।

किन्तु आनन्दी की दशा सँभवने की जगह दिनों-दिन गिरती ही गयी। कमज़ोरी से उठना-बैठना कठिन हो गया। किसी वैध या डाक्टर को उसकी धवस्था न दिखायी जाती थी। गोपीनाय दवाएँ हाते थे, आनन्दी उनका हेवन करती थी और दिन-दिन निर्बल होती बाती थी। पाठशाला से उसने छुट्टी के ली थी। किसी से मिलती-जुलती भी न थी। बार-बार चेष्टा करैती कि मथुरा पर्छी जाऊँ; किन्तु एक अनजान नगर में अकेले कैसे रहुँगी, न कोई आगे न पीछे। कोई एक घूँट पानी देनेवाला भी नहीं। यह सब सोचकर उसकी हिम्मत टूट बाती थी । इसी सोच-विचार और हैस-बैस में दो महीने और गुज़र गये भौर अन्त में विवश होकर आनन्दी ने निश्चय किया कि अब चाहे कुछ सिर पर बीते, यहाँ से चल ही दूँ। अगर सफ़र में मर भी जाऊँगी तो क्या चिंता है। उनकी बदनामी तो न होगी। उनके यश को कलंक तो न करोगा। मेरे पीछे ताने तो न सुनने पहेंगे। एफर की तैयारितौँ करने कगी। रात को जाने का मुद्रुत या कि सहसा संध्याकाल ही से प्रसवपीदा होने लगी और ग्यारह बजते-बचते एक नन्हां-सा दुर्बल सतवाँसा बाइक प्रसव हुआ। बच्चे के होने की आवाज सुनते ही बाढा गोपीनाय बेतहाशा ऊपर से उतरे और गिरते-पहते घर मागे। आनन्दी ने इस मेद को अन्त तक किपाये रखा, अपनी हारण प्रसवपीड़ा का हाल किसी से न कहा। दाई को भी सूचना न ही; मगर जब बच्चे के रोने की ध्वनि मदरसे में गूँजी तो क्षणमात्र में दाई सामने आकर खड़ी हो गयी। नौकरानियों को पहळे ही से शंकाएँ थीं। उन्हें कोई आश्चर्य न हुआ। जब दाई ने आनन्दों को पुकारा तो वह सचेत हो गयी। देखा तो बाइक रो रहा है।

#### ( 8 )

दूसरे दिन दस बजते-बबते यह समाचार सारे शहर में फैल गया। वर चर चर्चा होने लगी। कोई आश्चर्य करता था, कोई घृणा करता, कोई हॅंसी उड़ाता था। लाला गोपीनाथ के लिद्रान्वेषियों की संख्या कम न थी। पण्डित अमरनाथ उनके मुखिया थे। उन लोगों ने लालाजी की निन्दा करनी शुरू की। जहाँ देखिए वहीं दो-चार सज्जन बैठे गोपनीय भाव से इसी घटना की आलोचना करते नज़र आते थे। कोई कहता था, इस ल्ली के लक्षण पहले ही से विदित हो रहे थे। अधिकांश आदिमयों की राय में गोपीनाथ ने यह बुरा किया। यदि ऐसा ही प्रेम ने ज़ोर मारा था तो उन्हें निडर होकर विवाह कर लेना चाहिए था। यह काम गोपीनाथ का है, इसमें किसी को अम न था। केवल कुशल समाचार पूछने के बहाने से लोग उनके घर बाते और दो-चार अन्योक्तियाँ मुनाकर चले आते थे। इसके विबद्ध आनन्दी पर लोगों को दया आती थी। पर लालाजी के ऐसे मक्त भी थे, जो लालाजी के माथे यह कलंक महना पाप समझते थे। गोपीनाथ ने स्वयं मीन धारण कर लिया था। सबकी मली-बुरी बातें सुनते थे, पर मुँह न खोलते थे। इतनी हिम्मत न थी कि सबसे मिलना छोड़ हूँ।

प्रस्त था, अब क्या हो ? आनन्दी बाई के विषय में तो जनता ने फैसला कर दिया। बहस यह थी कि गोपीनाथ के साथ क्या व्यवहार किया जाय। कोई कहता था, उन्होंने जो कुकर्म किया है, उसका फल भोगें। आनन्दी बाई को नियमित रूप से घर में रखें। कोई कहता, हमें इससे क्या मतलब, आनन्दी बाई जोर वह जानें। दोनों जैसे-के तैसे हैं जैसे उद्ई वैसे भान, न उनके चोटी न उनके कान। लेकिन इन महाश्य को पाठशाला के अन्दर अब क़दम न रखने देना चाहिए। जनता के फैसले साथी नहीं खोजते। अनुमान ही उसके लिए सबसे बड़ी गवाही है।

छेकिन पं० अमरनाथ और उनकी गोष्ठी के छोग गोपीनाथ को इतने सस्ते न छोड़ना छाहते थे। उन्हें गोपीनाथ से पुराना द्वेष था। यह कल का लोंडा, दर्शन की दो-चार पुस्तकें उलट-पलटकर, राजनीति में कुछ छुदबुद करके लीडर कना हुआ बिचरे, सुनहरी ऐनक लगाये, रेशमी चादर गले में डाले, यों गर्व से ताके, मानों सत्य और प्रेम का पुतला है। ऐसे रेंगे वियारों की जितनी कर्ल्ड खोली जाय, उतना हो अच्छा। जाति को ऐसे दग्गावाक चरित्रहीन, दुर्बलात्मा सेवकों से सचेत कर देना चाहिए। पण्डित कमरनाथ पाठकाल की अध्यापिकाओं और नौकरों से तहकीक़ात करते थे। ठालाजी कब आते थे, कब जाते, थे, कितनी देर रहते थे, यहाँ क्या किया करते थे, तुम लोग उनकी उपस्थित में वहाँ जाने पाते थे या रोक की ! टेकिन यह छोटे छोटे आदमी. जिन्हें गोपीनाथ से सन्तुष्ट रहने का कोई कारण न था (उनकी सख्ती की नौकर कोग बहुत शिकायत किया करते थे) इस दुरवस्था में उनके ऐबों पर परदा दालने लगे। अमरनाथ ने बहुत प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया; पर किसी ने गोपीनाथ के विदद्ध साक्षी न दी।

उघर लाला गोपीनाय ने उसी दिन से आनन्दी के घर आना-जाना होड़ दिया। दो इपते तक तो वह अभागिनी किसी तरह कन्या-पाठशाला में रही। पन्द्रहवें दिन प्रवन्यक समिति ने उसे मकान खाली कर देने की नोटिस दे दिया। महोने-भर की मुहलत देना भी उचित न समझा। अब वह दुखिया एक तंग मकान में रहती थी, कोई पूछनेवाला न था! बच्चा कमझोर, खुद बीमार, कोई आगे, न पीछे, न कोई दुःख का संगी, न साथी। शिशु को गोद में लिए दिन-के-दिन बेदाना-पानी पड़ी रहती थी। एक बुढ़िया महरी मिळ गयी थी, जो वर्तन घोकर चली जाती थी। कभी-कभी शिशु को छाती से लगाये रात-की-रात रह जाती; पर धन्य है उसके धैय और सन्तोष को! लाला गोपीनाय से मुँह में शिकायत थी न दिल में। छोचती, इन परिस्थितियों में उन्हें मुझसे पराङ्मुख ही रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। उनके बदनाम होने से नगर की कितनी बड़ी हानि होती। सभी उन पर संदेह करते हैं; पर किसी को यह साइस तो नहीं हो सकता कि उनके विपक्ष में कोई प्रमाण दे सके!

यह सोचते हुए उसने स्वामी अभेदानन्द की एक पुस्तक उठायी और उसके एक अध्याय का अनुवाद करने लगी। अब उसकी चीविका का एक मात्र यही अवार था। सहसा किसी ने घीरे से द्वार खटखटाया। वह चौंक पड़ी। लाला गोपीनाथ की आवाज़ मालूम हुई। उसने तुरंत द्वार खोल दिया। गोपीनाथ आकर खड़े हो गये और सोते हुए बाढ़क को प्यार से देखकर बोढ़े- आनन्दी, मैं दुम्हें हुँह दिखाने लायक नहीं हूँ। मैं अपनी भीक्ता और नैतिक दुर्ब बता पर अत्यन्त लिजत हूँ। यद्यपि मैं जानता हूँ कि मेरी बदनामी जो कुछ होनी थी, वह हो चुकी। मेरे नाम से चढ़नेवाढी संस्थाओं को जो हानि पहुँचनी थी. पहुँच चुकी । अब असम्भव है कि मैं जनता को अपना मुँह फिर दिखाऊँ और न वह मुझ पर विश्वास ही कर सकती है। इतना जानते हए भी मुझमें इतना साइस नहीं है कि अपने कुकुत्य का भार सिर छे छूँ। मैं पहछे सामाजिक शासन की रचीभर परवाह न करता : पर अब पग-पग पर उसके भय से मेरे प्राण कॉपने खगते हैं। धिक्कार है मुझ पर कि तुम्हारे ऊपर ऐसी विपत्तियाँ पड़ीं, लोकनिन्दा रोग शोक, निर्धनता सभी का सामना करना पड़ा और मैं याँ अलग-अलग रहा मानों मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है : पर मेरा हृदय ही जानता है कि उसकी कितनी पीड़ा होती थी। कितनी ही बार इघर आने का निश्चय किया और फिर हिम्मत हार गया। अब मुझे विदित हो गया कि मेरी सारी दार्शनिकता केवल हाथी का दाँत थी। मुझमें किया शक्ति नहीं है : लेकिन इसके साथ ही तुमसे अलग रहना मेरे लिए असहा है। तुमसे दूर रहकर मैं ज़िन्दा नहीं रह सकता। प्यारे बच्चे को देखने के लिए मैं कितनी ही बार लाकायित हो गया हूँ : पर यह आशा कैसे ककूँ कि मेरी चरित्रहीनता का ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण पाने के बाद तुम्हें मुझसे घुणा न हो गयी होगी।

आनन्दी—स्वामी, आपके मन में ऐसी बातों का आना मुझ पर घोर अन्याय है। मैं ऐसी बुद्धि-हीन नहीं हूँ कि केवळ अगने स्वार्थ के लिए आपको कलंकित ककेँ। मैं आपको अपना इष्टदेव समझती हूँ और सदैव समझुँगी। मैं भी अब आपके वियोग-दुःख को नहीं सह सकती। कभी-कभी आपके दर्शन पाती रहूँ, यही बीवन की सबसे बड़ी अभिळाषा है।

इस घटना को पंद्रह वर्ष बीत गये हैं। टाला गोपीनाय नित्य बारह बजे

रात को आनन्दी के साथ बैठे हुए नज़र आते हैं। वह नाम पर मरते हैं, आनन्दी प्रेम पर। बदनाम दोनों हैं, लेकिन आनन्दी के साथ लोगों की सहातुभूति हैं, गोपीनाथ सबकी निगाह से गिर गये हैं। हों, उनके कुछ आत्मीयगण इस घटना को केवल मानुषीय समझकर अब भी उनका सम्मान करते हैं; किन्तु जनता इतनी सहिष्णु नहीं है।

# रानी सारन्धा

अँघेरी रात के सन्नाटे में धसानं नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी माल्म होती थी जैसे घुसुर घुमुर करती हुई चिकिकयाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है, जिसको बंगली हुआं ने घेर रखा है। उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है। यह गढ़ी और गाँव दोनों एक बुँ देला सरदार के किर्ति-चिन्ह है। शताब्दियाँ व्यतीत हो गयों, बुन्देलखण्ड में कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ; मुसलमान आये और गये, बुँदेला राजा उठे और गिरे,—कोई गाँव, कोई इलाका ऐसा न था, जो इन दुर्व्यवस्थाओं से पीड़ित न हो; मगर इस हुर्ग पर किसी शत्रु की विजय-पताका न लहरायी और इस गाँव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण न हुआ। यह उसका सीमाग्य था।

अनिरुद्धिंह वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्यमात्र को अपने बाहु-बल और पराक्रम ही का भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएँ पैर जमाये खंडी रहती थों, दूसरी ओर बल्वान राजा अपने निर्वल भाइयों का गला बीटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्धिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा-सा, मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीव न होता था। तीन वर्ष पहले उसका विवाह शीतलादेवी से हुआ था; मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और विकास की रातें पहाड़ों में कादता था और शीतका उसकी जान की ख़ैर मनाने में। वह कितनी बार पित से अनुरोध कर चुकी थीं, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर न हो, मुझे हरिद्धार छे चलों, मुझे दुम्हारे साथ बनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, ज़िद से कहा, विनय की; मगर अनिरुद्ध जूँ देला था। श्रांतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी।

( २ )

अँबेरी रात थी। सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागने थे।

शीतला देवी पलँग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारन्था क्रिश्ची पर बैठी हुई मधुर स्वर से गाती थी—

विनु रघुवीर कटत नहिं रैन ।

शीतला ने कहा—जी न जलाओ। क्या तुम्हे भी नींद नहीं आती? सारन्धा—तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। श्रीतला—मेरी आँखों से तो नींद लोप हो गयी। सारन्धा—किसी को हूँ दुने गयी होगी।

इतने में दार खुड़ा और एक गठे हुए बदन के रुपवान् पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। यह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे, और बदन पर कोई हथियार न था। शीतला चारगई से उतर कर ज़मीन पर बैठ गयी।

सारन्वा ने प्छा— भैया, यह कपड़े भीगे क्यों हैं ? अनिकद्ध— नदी तैरकर आया हूँ। सारन्वा— इथियार क्या हुए ? अनिकद्ध—छिन गये। सारन्वा—और साथ के आदमी ? अनिकद्ध—सबने वीर-गति पायी।

शीतला ने दबी जाबान से कहा, ईश्वर ने ही जुशल किया; मगर सारन्या के तीवरों पर बळ पढ़ गये और मुख-मण्डल गर्व से सतेज हो गया। बोली— भैया, तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी न हुआ था।

सारन्धा भाई पर जान देती थी। उसके मुँह से यह धि स्कार सुनकर अनिस्द ढण्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि, जिसे क्षण भर के ढिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वळन्त हो गयी। वह उलटे पाँच लीटा और यह कहकर बाहर चला गया कि ''सारन्धा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी न भूलेगी।"

अँघेरी रात थी। आकाश-मण्डल में तारों का प्रकाश बंहुत शुँघला था। अनिबद्ध किले से बाहर निकला। पल-भर में नदी के उस पार जा पहुँचा और फिर अन्वकार में छत हो गया। शीतला उसके पीछे-पीछे किले की दीवारी तर्क आयी ; मगर जब अनिरुद्ध छलाँग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह विरिहणी एक चुड़ान पर बैठकर रोने लगी।

इतने में सारन्या भी वहीं आ पहुँची। श्रीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा — मर्योदा इतनी प्यारी है ?

सारन्धा-हाँ।

शीत ग—अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती।

सारन्या-ना, छाती में छुरा चुभा देती।

शीतला ने ऐंठकर कहा— चोड़ी में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह में बाँब लो।

सारन्धा—जिस दिन ऐसा होगा, मैं भी अपना बचन पूरा कर दिखाऊँगी। इस घटना के तीन महीने पीछे अनिकद्ध महरीनी को जीत कड़के छीटा और साल-भर पीछे सारन्धा का विवाह आरछा के राजा चम्पतराय से हो गया; मगर उस दिन बातें दोनों महिलाओं के हृदय-स्थल में काँटे की तरह खटकती रहीं।

( ₹ )

राजा चम्पतराय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुँदेला जाति उनके नाम पर जान देती थीं और उनके प्रमुख को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुग़ल बादशाहों को कर देना बन्द कर दिया और वे अपने बाहु-बळ से राज्य-विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएँ बार-बार उन पर इमले करती थीं, पर हारकुर लोट जाती थीं।

यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारन्धा का चम्पतराय से विवाह कर दिया। सारन्धा ने मुँह-माँगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुँदेला जाति का कुल-तिलक हो, पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में पाँच रानियाँ थीं, मगर उन्हें शीव्र ही मालूम हो गया कि वह देवी, जो इदय में मेरी पूजा करती है, सारन्धा है।

परन्तु कुछ ऐसी घटनाएँ हुई कि चम्पतराय को मुनाल बादशाह का आधित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़िसह को में हिए।
चिले गये। यह शाहजहाँ के शासन काल का अन्तिम भाग थ्वर दूँ।

दारा शिकोइ राजकीय कार्यों को सँमाळते थे। युवराज की ऑंकों में शील था और चिच में उदारता। उन्होंने चम्पतराय की वीरता की कथाएँ सुनी थीं, इसलिए उनका बहुत आदर-समान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको मेंट की, जिसकी आमदनी नौ लाख थी। यह पहला अवसर था कि चम्पतराय को आथै-दिन के लढ़ाई-झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग-विलास का प्रावस्य हुआ। रात-दिन आमोद-प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियौँ जड़ाऊ गहनों पर रीझीं; मगर सारन्या इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती—वह इन रहस्यों से दूर-दूर रहती, ये नृत्य और गान की समाएँ उसे सूनी प्रतीत होतीं।

एक दिन चम्पतराय ने सारन्धा से कहा — सारन, तुम उदास क्यों रहती हो ! मैं तुम्हें कभी हँसते नहीं देखता । क्या मुझसे नाराज़ हो !

सारन्था की श्राँखों में जल भर आया। बोली— स्वामीजी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं ? जहाँ आप प्रसन्न हैं, वहाँ में भी खुश हूँ।

चम्पतराय—में चबसे यहाँ आया हूँ, मैंने तुम्हारे मुख-कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया। कभी मेरी पाग नहीं खेंबारी। कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाये। कहीं प्रेम-लता मुरझाने तो नहीं लगी?

सारन्धा—प्राणनाय, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं, बिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त कुछ उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ-सा हृदय पर धरा रहता है।

चम्पतराय स्वयं आनन्द में मम थे। इसिक्ष्य उनके विचार में सारन्धा को असन्तुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे मौहें सिकोड़कर बोळे—मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओर के में कौन-सा सुख था जो यहाँ नहीं है!

सारन्था का चेहरा लाल हो गया। बोली—मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो

अनि६द्ध निय-नहीं, शौक से कहो।

फिर अन्धका-ओरछे में मैं एक राजा को रानी थी। वहाँ मैं एक जागीरदार

की चेरी हूँ। ओरछे में मैं वह थी को अवध में की शब्या थीं; यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिब बादशाह के समने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कौंपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्न-चित्त होना मेरे वहा में नहीं है। आपने यह पद ख्रीर ये विलास की सामिश्योँ बड़े महाँगे दामों मोल ली हैं।

चम्पतराय के नेत्रों पर से एक पर्दा-सा इट गया। वे अब तक सारन्धा की आहितक उच्चता को न जानते थे। जैसे बे-मॉ-बाप का बालक मॉ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चम्पराय की ऑखें सबल हो गयीं। उन्होंने आदरयुक्त अनुराग के साथ सारन्धा को हृदय से लगा लिया।

आष से उन्हें फिर उसी उनड़ी बस्ती की फ़िक हुई, नहीं से घन और कीर्ति की अभिलाषाएँ खींच लाई थीं।

## ( × )

माँ अपने खोये हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चम्पतराय के आने से बुन्देलखण्ड निहाल हो गया। ओर के के भाग जागे। नीवर्ते झड़ने लगीं और फिर सारन्धा के कमल-नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखायी देने लगा।

यहाँ रहते-रहते महीने बीत गये। इसी बीच में शाहबहाँ बीमार पड़ा। पहछे से इंध्यों की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचण्ड हुई। सप्राम की तैयारियाँ होने लगीं। शाहज़ादा मुगद और मुही उदीन अपने-अपने दल सजाकर दिक्खन से चले। वर्षा के दिन थे। उर्बरा भूमि रंग-बिरंग के रूप भरकर अपने सौन्दर्य को दिखाती थी।

मुराद और मुहीउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चळे आये थे। यहाँ तक कि वे घोळपुर के निकट चम्बड के तट पर आ पहुँचे; परन्तु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया।

शाहज़ादे अब बड़ी चिन्ता में पड़े। सामने अगम्य नदी छहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग के सहश। विवश होकर चम्पतराय के पास सन्देश मेजा कि ख़ुदा के किए आकर हमारी हूबती हुई नाव को पार लगाइए।

राजा ने भवन में जाकर सारन्वा से पूछा-इसका क्या उत्तर दूँ ?

सारन्था—आपको मदद करनी होगी। चम्पतराय—उनकी मदद करना दारा शिकोह से वैर छेना है। सारन्या—यह सत्य है; परन्तु हाथ फैळाने की मर्बादा भी तो निभानी चाहिए!

चम्पतराय-विये, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया।

सारन्धा—प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है। और अब हमे अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा; परन्तु हम अपना रक्त बहायेंगे और चम्बल की लहरों को लाउ कर देंगे। विश्वास रिक्षिए कि जब तक नदी की घारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों का कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुँदेलों का एक भी नामळेवा रहेगा, ये रक्त-विन्दु उसके माथे पर केशर का तिलक बनकर चमकेंगे।

वायुमण्डल में मेघराज की सेनाएँ उमइ रही थीं। ओरछे के किले से जुँदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चम्बल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर-रस से इत्म रहा था। सारन्था ने दोनों राज कुनारों को गले से लगा लिया और राजा का पान का बीड़ा देकर कहा— बुँदेलों की लाज अब बुम्हारे हाथ है।

आज उनका एक-एक अंग मुस्करा रहा है और हृदय हुलिन है। बुँदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूले न समाये। राजा वहाँ की अंगुल-प्रकृत भूमि से परिचित ये। उन्होंने बुँदेलों को तो एक आड़ में लिपा दिया और वे शाहजादों की फ़ौज को सजाकर नदी के किनारे-किनारे पिन्क्रम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उत्तरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मान्वें हटा लिये। घाट में बैठे हुए बुँदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने दुरंत हा नदी में घोड़ डाल दिये। चम्पतराय ने शाहजादा दारा शिकोह को भुलवा कर अपनी फ़ौज श्रमा दी और वह बुँदेलों के पाले चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस काटन चाल में सात घण्टों का विलम्ब हुआ; परन्तु जाकर देखा तो सात सो बुँदेलों का लाघों तहप रही थीं।

राजा को देखते ही बुँ देलों की हिम्मत वैंघ गयी। शाहजादों की सेना ने"

भी 'अल्लाहो अकबर' की ध्विन के साथ घावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गयी। उनकी पिक्तयाँ छिन-भिन्न हो गयीं, हाथोहाथ लड़ाई हाने लगी, यहाँ तक कि शाम हो गयी। रणभूमि घिर से लाल हो गयी और आकाश अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहज़ादों को दबाये आती थी। अकरमात् पिक्लम से किर बुँदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुश्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गये। जीता हुआ मैदान हाथ से किल्ल गया। लोगों को कुत्रल था कि यह दैवी सहायता कहाँ से आयी। सरह स्वभाव के लागों की घारण थी कि यह फतह के फ़रिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आये हैं; परन्तु जब राजा चम्पतराय निकंट गये तो सारन्धा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर खुका दिया। राजा को असीम आनन्द हुआ। यह सारन्धा थी।

समर-भूमि का दृश्य इस समय अत्यन्त दुः समय था। याड़ी देर पहले जहाँ सजे दुए वीरों के दल थे, वहाँ अब बेबान लाशे तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादि काल से ही भाइयों की हत्या की है।

अब विजयो सेना छूट पर टूटी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे। वह वीरता और पराक्रम का चित्र था, यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तसवीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु स भी बढ़ गया था।

इस नोचं ख़सोट में लोगों को बादशाहा सेना के सेना त बड़ा बहा दुर ख़ों की लाश दिखायी दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मिक्खरों उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शोक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह एराकी जाति का अति सुन्दर घोड़ा गा। एक-एक अंग साँचे में दला हुआ, सिंह की सी छाती; चीते की सी कमर, उसका यह प्रेम और स्वामि अक्ति देखकर लोगों का बड़ा कुत्हल हुआ। राजा ने हुक्म दिया—ख़बरदार! इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाये, इसे जीता पकड़ खो, यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ायेगा। जो इस मेरे पास कायेगा, उसे धन से निहाल कर दूँगां।

ं योद्धागण चारों ओर से छपके; परन्तु किसी को साहस न होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकारता था, कोई फन्दे में फँसाने की फ़िक में था ; पर कोई उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेला-सा लगा हुआ था।

तब सारन्धा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चळी गयी। उसकी ऑंकों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर धुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सुहकाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुँह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानों सदैव से उसका सेवक है।

पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारन्धा से भी निष्टुरता की होती। यह सुन्दर घोड़ा आगे चष्टकर इस राज-परिवार के निमित्त स्वर्णबटित मृग साबित हुआ।

( 4 )

संसार एक रण-क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापित को विजय-लाम होता है, जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपित के समय पीछे हट जाता है। वह बीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यद्य के फूलों की वर्षा, करता है।

पर इस मैदान में कभी-कभी ऐसे थिपाही भी जाते हैं, जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं; केकिन संकट में पांछे हटना नहीं जानते । ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किंतु जहाँ एक बार पहुँच गये हैं, वहाँ से कदम पीछे न इटायेंगे। उनमें कोई विरष्टा ही संसार-क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है; किन्द्र प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापित राष्ट्रों की नींव डालता है, तो आन पर जान देनेवाला, मुँह न मोड़नेवाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है, और उसके दृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्यक्षेत्र में चाहे सफलता न हो, किन्तु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम ज्ञान पर आ जाता है, तो ओतागण एक स्वर से उसके कीर्ति-गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारन्था आन पर जान देनेवालों में थी।

याहजादा मुहीउदीन चम्बल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सीमाग्य उसके सिर पर मोर्छल हिलाता था। जब वह आगरे पहुँचा तो विजयदेवी ने उसके लिए सिहासन सजा दिया!

औरंगजेन गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिंथे, उनके राज्य-पद लौटा दिये और राजा चम्पतराय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में बारह हज़ारी मन्सन प्रद न मेथा। ओरछा से बनारस और बनारस से बसुना तक उसकी जागीर नियत की गयी। बुँदेला राजा फिर राज सेवक बना, वह फिर सुख विलास में डूना और रानी सारन्धा फिर पराधीनता के शोक से घुकने हगी।

व्ही बहादूर खाँ बहा-बाक्य-चत्र मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ ही । उसे बादशाह आलमगीर का विश्वासगत बना दिया। उस पर राज-सभा में ( सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी।

खाँ साइव क मन में अपने घंडे के ह्य से निकळ जाने का बड़ा शोक या। एक दिन कुनर छन्नसाल उसी घड़े गर सवार होकर सैर को गया था। वह खाँ साहन के महल की तरफ़ जा निक श। वली नहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरन्त अपने स्नकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करना र पाँच पाँच घर आया और उसने सारन्या से सब समाचार वयान किया। रानी का चेहरा तमतमा गया। वाला, ''मुझे इसका खाक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जोता क्यों लीटा है क्या तेरे शर्रार में बुँ, कों का रक्त नहीं है शोड़ा न मिलता, न सही; किन्दु दुझे दिखा देना, चाहिए था कि एक बुँदेश नालक से उसका घोड़ा छीन छेना हैंसी नहीं है।"

यह कहकर उसने अपने पन्नीस यादाओं की तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण कियं और योदाओं क मान वला बहादुर खाँ के निवास स्थान पर जा पहुँची। खाँ साहब उसी नोडे पर मवार होकर दरबार चले गये थे, सारन्या दरबार की तरफ चली, और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सहश बादशाही दरबार के सामने जा पहुँची, यह कै। फयत देखते ही दरबार में हिंकेचल मच गयी। अधिकारी वर्ग इत्तर-उत्तर से आकर जमा हो गये। काइम्स् भी सहन में निकल आये। लोग अपनी अपनी तलवारें सँभालने स्त्रो और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरवार में असरितह की तलवार की चमक देखी यो। उन्हें नहीं घटना फिर याद आ गया।

सारन्धा ने उच्च स्वर से कहा—खाँ साहब, बड़ी खण्जा की बात है, आपने कही वीरता, जा चम्बल के तट पर दिखानी चाहिए था, आज एक अवाध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे बोड़ा छीन लेते ?

वर्ळा बहादुर खाँ की आँखों से अभि-ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी 'आवाज़ से बाले—किसी गैर को क्या मजाज है कि मेरी चीज़ अपने काम में लाये!

रानी—वह आपकी चीज़ नहीं, मेरी है। मैंने उसे रण-भूमि में पाया है और उस पर भेरा अधिकार है। क्या रण-नीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते ?

खाँ साहब — वह बोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदछे में सारा अस्तंबळ आपकी नज़र है।

राना-मैं अपना घोड़ा ह्रँगी।

खौ साहब—मैं उसके बराबर अवाहरात दे सकता हूँ; परन्तु वोड़ा नहीं दे सकता !

रानी—तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा, बुँदेला योद्धाओं ने तलवार सेंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि रक्त से प्लावित हो जाय, बादशाह आक्रमगीर ने बीच में आकर कहा—रानी साहबा, आप सिपाहियों को रोकें। घोड़ा आपको मिळ जायगा; परन्तु इसका मृत्य बहुत देना पड़ेगा।

रानी— मैं उसके बिए अपना सर्वस्व देने को तैयार हूँ। बादशाह—बागीर और मन्खब भी !

रानी-जागीर और सन्सव कोई चीज़ नहीं।

बादशाह—अपना राज्य भी ?

रानी—हाँ, राज्य भी।

बादशाह-एक घोड़े के किए !

रानी—नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान् है। बादशाह —वह क्या है ?

रानी-अपनी आन।

इस भौति राना ने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज-सम्मान सब हाथ से खांया और केक्ल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए काँटे बोये, इस घड़ी से अन्त दशा तक चम्पतराय की शान्ति न मिली।

( ६ )

राजा चम्पतराय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मन्सब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यन्त शोक हुआ; किन्तु उन्होंने अपने मुँह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला, वे सारन्या के स्वामाव को भली-भाँति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्म-गौरव पर कुटार का काम करती।

कुछ दिन यहाँ शान्तिपूर्व क न्यतीत हुए ; लेकिन बादशाह आरन्वा की कठोर बात भूजा न था, वह श्वमा करना जानता ही न था। ज्यों ही भाइयों की ओर से निश्चित हुआ, उसने एक बड़ी सेना चम्पतराय का गर्व चूर्ण करने के लिए में जी और बाइंस अनुभवशील सरदार इस मुहीम पर नियुक्त किये। गुभकरण बुँदेना बादशाह का सुवेदार था। वह चम्पतराय का बच्पन का मित्र ओर सहगाठी था। उसने चम्पतराय को परास्त करने का बीडा उठाया। और भी कितने ही बुँदेला सरदार राजा से विमुल होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक बोर संग्राम हुआ। भाइयो की तलवार रक्त से लाल उई। यद्यपि इस समूर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उनकी शक्ति सदा के लिए क्षीण हो गयी। निकटवर्ती बुँदेडा राजा को चम्पतराय के बाहुबल थे बादशाह के कुपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आये, कुछ दशा कर गये । यहाँ तक कि निज सम्बन्धियों ने भी आँखें चुरा छों : परन्तु इन कठिनाइयों में भी चम्पतराय ने हिम्मत नहीं हारी, घीरज को न छोड़ा । उन्होंने ओरछा छोड दिया और व तीन वर्ष तक बुन्देलखण्ड के सपन पर्वतों पर छिपे फिरते रहे । बादशाही सेनाऍ शिकारी जानवरों की भाँति सारे देश में मँडरा रही थीं। आये-दिन राजा का किसी-न-किसी से सामना हो जाता था ! सारन्या सदैन

उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती । बढ़ी-बड़ी आपिचयों में बब कि चैर्थ छुत हो जाता—और आशा साथ छोड़ देती—आत्म रक्षा का धर्म उसे छँथाटे रहता था। तीन साल के बाद अन्त में बादशाह के सुवेदारों ने आ स्मार्ग की सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय और किसी से न होगा। उसर आया कि सेना को हटा लो और घेरा उठा लो। राजा ने समझा, संकट से निवास हुई; परंवह बात शीव्र ही अमात्मक सिद्ध हो गयी।

तीन सहाह से बादशाही सेना ने ओरहा घर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हुटय के छेद डालते हैं, उसी तरह तोगों के गोलों ने दीवारों को छेद डाल है। किले मे २० हजार आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें आघे से अधि काधि कार्यों और उनसे कुछ हा कम बालक है। मर्दों की संख्या दिनों-दिन न्यून होता जाती है। आने-जाने के मार्ग चारों तरफ से बन्द हैं। हवा का भी गुकर नहीं। रसद का सामान बहुत कम रह गया है। स्त्रियों पुरुषों और बाहकों को जाबित रखने के लिए आप उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। ओरते स्यनारायण की ओर हाथ उठा-उटाकर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृन्द मारे के घ के दीवारों की आड़ से उन पर पत्थर फेकते हैं, जो मुक्तिल हा दीवार के उसपार जा पाते हैं। राजा चम्पतराय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों को कुछ दारस होता था; लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैरास्य छाया हुआ है।

राजा ने सारन्या से कहा--आज शत्रु जरूर किले में शुन आयेंगे। सारन्या-- इश्वर न करे कि इन औंखों से वह दिन देखना पड़े।

राजा—मुझे बड़ी चिन्ता इन अनाय स्त्रियों और बाह्रकों की है। गेहूँ के साथ यह घुन भी पिस जायँगे।

सारत्या—हम लोग यहाँ से निकल जायँ तो कैसा ! राजा—हन अनायों को छोड़ कर !

सारन्था—इस समय इन्हें छोड़ देने ही में कुशल है। हम न होंगे तो शतु इन पर कुछ दया ही करेंगे।

राजा-नहीं, बह कोग मुझसे न छोड़े बायेंगे । जिन मदौँ ने अपनी बाने

इमारी सेवा में अर्पण कर दी है, उनकी स्त्रियों और बचों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता।

सारन्था — लेकिन यहाँ रहकर हम उनकी कुछ मदद् भी तो नहीं कर सकते? राजा — उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूँगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूँगा, कारावास की कठिनाहर्यों सहूँगा, किन्तु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता।

सारन्धा ने किष्जत होकर सिर झुका लिया और सो चने लगी, निस्सन्देह प्रिय साथियों को आग की औं व में छोड़कर अगना बान बनाना घोर नी चता है! मैं ऐनी स्वायान्य क्यों हा गयी हूं ? केकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली यदि आप को विस्तास हो जाय कि इन आदिमियों के साथ कोई अन्याय न किया जायगा तब ता आगको चलने में काई बाबा न होगी ?

राजा — ( साचकर ) कीन विश्वास दिलायेगा ? सारन्या — बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा-पत्र। राजा — होंं, तब मैं सानन्द चलॅंगा।

सारन्या विचार-सागर में दूबी। बादशाह के सेनापित से क्योंकर यह प्रतिज्ञा कराऊँ ? कौन यह प्रस्ताव छेकर वहाँ बायगा और निर्देशी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों छगे ! उन्हें तो अपनी विषय की पूरी आशा है। मेरे यहाँ ऐसा नीति-कुशक, वांक् ह, चतुर कौन है जो इस दुस्तर कार्य को सिद्ध करें ! छत्रसाल चाहे ता कर सकता है। उसमें ये सब गुण मोजूद हैं।

इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाढ़ को बुडाया। यह उसके चारों पुत्रों में सबसे बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक ध्यार करती थी। जब छत्रसाछ ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमढ़नेत्र सज्ज हो गये और हृद्य से दीर्घ निश्धास निकल गया।

छत्रसाल-माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है ? रानी-आज लड़ाई का क्या ढंग है ? चत्रसाल-इमारे पचास योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी-बुँदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ है। छत्रसाल-इम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्तान छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहर-न्यह काम किसे सौंपा जाय ?

छत्रसाल-मुझको ।

'तुम इसे पूरा कर दिखाओंगे ?'

'हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है।'

'अच्छा जाओ, परमातमा तुम्हारा मनोरथ पूरा करे।'

छत्रशाल जब चला तो रानी ने उसे इदय में लगा लिया और र्तन आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा—दयानिधि, मैंने अग्ना तकण और होनहार पुत्र बुँदेलों की आन के आगे मेंट कर दिया। अब इस आन को निमाना तुम्हारा काम है। मैंने बढ़ी मूल्यवान् वस्तु अर्पित की है, इसे स्वंकार करो।

दूसरे दिन प्रातःकाल सारन्या स्नान करके याल में पूजा की सामग्री लिये मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और ऑवों तले अंधरा छाया जाता था। वह मंदिर के द्वार पर पहुँची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारन्था ने याल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे की खोलकर देखा तो आनन्द से चेहरा खिल गया; छेकिन यह आनन्द क्षण-भर का था। हाय! इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र हाथ से खो दिया है। कागज के दुकड़े को इतने मँहगे दामों किसने लिया होगा!

मन्दिर हे छौटकर सारन्था राजा चम्पतराय के पास गयी और बोछी— 'माणनाथ आपने जो वचन दिया था उसे पूरा की जिए' राजा ने चौंककर पूछा, ''तुमने अपना वादा पूरा कर दिया ?'' रानी ने वह प्रतिज्ञापत्र राजा को दे दिया। चम्पतराय ने उसे गौरव से देखा फिर बोछे—अन मैं चलूँगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शतुओं की खनर लूँगा। छेकिन सारन्, सच बताओ, इस पत्र के छिए क्या देना पड़ा है ?

रानी ने कुण्ठित स्वर से कहा—बहुत कुछ । राजा—सुन्हें ! रानी—एक जवान पुत्र । राजा को बाण-सा छगा। पूछा—कौन ? अंगदराय ? रानी—नहीं। राजा—रतनसाह ? रानी—नहीं। राजा—छत्रसाढ ? रानी—हों।

जैसे कोई पश्ची गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भाँति चम्पतराय पलँग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उनके भविष्य की सारी कामनार्धे उसी पर अवलम्बित थी। जब चेत हुआ तब बोले, 'सारन' तुमने बुरा किया।

अँवेरी रात थी। रानी सारन्या घोड़े पर सवार चम्पतराय को पासकी में बैठाये केले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसी ही अँवेरी दुःखमयी रात्रि थी। तब सारन्या ने शीतलादेवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शांतलादेवां ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी, वह । आज पूरी हुई। क्या सारन्या ने उसका जो उत्तर दिया था, वह भी पूरा होकर रहेगी ?

#### ( 3 )

मध्याह था। सूर्यनारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्ष कर रहे थे। शरीर को द्वाल्यानेवाली प्रचण्ड, प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था, मानो अग्निदेव की समस्त सेना गर बती हुई चली आ रही है। गगन-मण्डल इस मय से कॉप रहा था। रानी सारन्या चोड़े पर सवार, चम्पतराय हो लिये, पश्चिम की तरफ चली जाती थी। ओरला दस कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम मय के क्षेत्र से बाहर निकल आये। राजा पालकी में अचेत पड़े दुए ये और कहार पसीने में सराबोर थे। पालकी के पीछे पाँच सवार घोड़ा बढ़ाये चले आते थे, प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। ताल स्था जाता था। किसी वृक्ष की लाँह और कुएँ की तलाश में ऑख़ें चारों ओर दोड़ रही थीं। अचानक सारन्या ने पीछे की तरफ़ फिरकर देखा, तो उसे सवारों का

एक दल आता हुआ दिखायी दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशक नहीं है। यह लोग अवस्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुशार अपने आदमियों को लिये हमारी सहायता को आ रहे हैं। नेरास्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वह इसी आशा और भय की अवस्था में रही। यहाँ तक कि वः दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ़ नज़र आने लगे। रानी ने एक ठण्डी सौंस ली, उसका शरीर तृणवत् काँपने लगा। यह बादशाही सेना के लोग थे।

सारन्या ने कहारों से कहा—डोड़ी रोक हो। बुँदेड़ा सिपा हेरों ने भी तहवारें खींच छी। राजा की अवस्था बहुत शोचनीय था; किन्तु जैसे दबी हुई आग हवा डगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसा प्रकार हन संकट का शान होते ही उनक जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकों का पर्दा उठाकर बाहर निकल आये। घनुष-बाण हाथ में हे लिया; किन्तु वह घनुष जो उनके हाथ में इन्द्र का बज्र बन जाता था, इस समय जरा भी न झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थरीये और वे घरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गयी। उस पंखरहित पक्षी के सहश, जो सौंप को अपना तरफ अते देख कर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है, राजा चम्पतराय किर सँभलकर उठे और फिर गिर पड़े। सारन्या ने उन्हें सँभालकर बैठाया, और रोकर बोढ़ने की चेष्टा की; परन्तु मुँह से केवल इतना निकला— प्राणनाथ ! इसके आगे मुँह से एक शब्द भी न निकल सका। आन पर मरनवाली सारन्या इस समय साधारण स्त्रियों की भौति शक्तिहीन हो गयी; लेकिन एक अंश तक यह निबंदता स्त्री-जाति की शोमा है।

चम्पतराय बोळे—"सारन, देखो, हमारा एक और वीर ज्ञामान पर गिरा। शोक! जिस आपित से यावज्जीवन उरता रहा, उसने इस अन्तिम समय में आ घेरा। मेरी ऑखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगायेंगे, और, मैं जगह से हिल भी न सक्रांगा। हाय! मृत्यु, तुकव आयगी!" यह कहते-कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथं बदाया, मगर हाथों में दम न या। तब सारन्था से बोळे—प्रिये, तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निमाई है। इतना मुनते ही सारन्था के मुरहाये हुए मुख पर लाली दौड़ गयी। ऑस् सूख गये। इस आशा ने कि मैं पित के कुछ काम आ सकती हूँ, उसके हृदय में बल का संचार कर दिया। वह राजा की ओर विश्वासीत्पादक भाव से देखकर बोली—ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊँगी।

रानी ने समझा, राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चम्पतराय—तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारन्या— मरते दम तक न टाल्येंगी।

राजा-यइ मेरी अन्तिम याचना है। इसे अखीकार न करना।

्वसरन्था ने तलवार को निकालकर अपने वश्वःस्थल पर रख लिया और कहा—यह आपकी आज्ञा, नहीं है। मेरी हार्दिक अभिलापा है कि मर्हें तो यह मस्तक आपके पद-कमकों पर हा।

चम्पतराय—तुमने मेरा मतलब नहीं समझा। क्या तुम मुझे इसिलए शत्रुओं के हाथ में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियौँ पहने हुए दिल्ली की गल्यिंगे में निन्दा का पात्र बन्हें ?

रानी ने जिज्ञ सा-दृष्टि से राजा को देखा। वह उनका मतळवन समझी। राजा—म दुमसे एक वरदान मॉॅंगता हूँ।

रानी-सहर्ष माँगिए।

राका-यं मेरी अन्तिम प्रार्थना है। जो कुछ कहूँगा, करोगी ?

रानी - िं के बल करूँ गी।

राजा-देखो, तुमने वचन दिया है। इनकार न करना !

रानी - ( कॉॅंपकर ) आपके कहने की देर है।

राबा-अपनी तलवार मेरी छाता में चुभा दो !

रानी के हृदय पर वजावात-सा हो गया। बोर्जी---जीवननाथ ! इसके आगे वह और कुछ न बोल सकी। आँखों में नैराइय छा गया।

राजा-मैं वेड़ियौँ पहनने के लिए जीवित रहना नहीं चाहता।

रानी-मुझसे यह कैसे होगा !

पाँचवाँ और अन्तिम सिपाही घरती पर गिरा। राजा ने हुँझडाकर कहा— इसी जीवट पर आन निभाने का गर्व था ? बादशाह के सिपाही राजा की तरफ ळपके। राजा ने नैराहयपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा। रानी क्षण भर अनिद्वित रूप से खड़ी रही; छेकिन संकट में हमारी निक्चवारमक शक्ति बळवान् हो बाती है। निकट था कि सिपाही छोग राजा को पकड़ छें कि सारन्या ने दामिनी की भौति लपककर अपनी तळवार राजा के हृदय में चुभा दी।

प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गयी। राजा के हृदय से रुधिर की घारा निकल रही थी; पर चेहरे पर शान्ति छाई हुई थी।

कैसा हृदय है ! वह स्त्री को अपने पति पर पाण देती थीं. आज उसकी प्राणघातिका है ! जिस हृदय से आलिक्तित होकर उनने यौवनसुख छ्टा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केन्द्र था, जो हृदय उसके अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारन्धा की तलवार छेद रही है ! किस स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है ?

आह ! आत्माभिमान का कैंचा विषादमय अन्त है । उदयपुर और मारवाह के इतिहास में भी आत्म-गौरव की ऐसी घटनाएँ नहीं मिलतीं।

बादशाही सिपाही सारन्था का यह साहस और धैर्य देखकर दक्क रह गये। सरदार ने आगे बढ़कर कहा—रानी साहिबा, खुदा गवाह हैं, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो, उसे ब सरो चहम बजा लायेंगे।

सारन्था ने कहा - अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हों, तो ये दोनीं छाशें उसे सींप देना ।

यह कह कर उसने वही तलवार अपने हुदय में चुभा ली। जब वह अचेत होकर घरती पर गिरी, तो उसका सिर राजा चम्पतराय की छाती पर था।

#### शाप

मैं बर्छिन नगर का निवासी हूँ। मेरे पूज्य पिताभौतिकविज्ञान के सुविख्यात ज्ञाता थे। भौगोकिक अन्वेषण का शौक मुझे भी बाल्यावस्था ही से था। उनके स्वर्गवास के बाद मुझे यह धुन सवार हुई कि पैदल पृथ्वी के समस्त देश-देशांतरों की सैर करूँ। मैं विपुल धन का स्वामी था। वे सब दाये एक बैंक में बमा कर दिये और उससे शर्त कर ली कि मुझे यथा समय बपये भेजता रहे। इस कार्य से निवृत्त होकर मैंने सफर का सामान पूरा किया। आवश्यक वैज्ञानिक यंत्र साथ ढिये और ईश्वर का नाम लेकर चढ खड़ा हुआ। उस समय यह कल्पना मेरे हृदय में गुद्गुदी पैदा कर रही थी कि मैं वह पहला प्राणी हूँ जिले यह बात सुझी है कि पैरों से पृथ्वी को नापे। अन्य यात्रियों ने रेल, बहाज और मोटरकार की शरण ही है। मैं पहला ही वह वीर-आत्मा हूँ, जो अपने पैरों के बूते पर प्रकृति के विराट उपवन की सैर के लिए उद्यत हुआ है। अगर मेरे साहस और उत्साह ने यह कष्ट साध्य यात्रा पूरी कर की तो भद्र-संसार मुझे सम्मान और गौरव के मसनद पर बैठावेगा और अनन्त काछ तक मेरी कीर्ति के राग अलापे बायँगे। उस समय मेरा मस्तिष्क इन्हीं विचारों से भरा हुआ था। और ईश्वर को धन्यवाद देता हैं कि सहस्रों कठिनाइयों का सामना करने पर भी वैर्य ने मेरा साथ न छोड़ा और उत्साह एक क्षण के लिए भी निक्तसाह न हुआ।

में वर्षी ऐसे स्थानों में रहा हूँ, जहाँ निर्जनता के अतिरिक्त कोई दूसरा सायी न था। वर्षी ऐसे स्थानों में रहा हूँ, जहाँ की पृथ्वी और आकाश हिम की शिकाएँ थीं। मैं भयंकर जन्तुओं के पहलू में सोया हूँ। पिक्षयों के घोसलों में रातें काटी हैं; किन्तु ये सारी वाधाएँ कट गयीं और वह समय अब दूर नहीं है कि साहित्य और विज्ञान-संसार मेरे चरणों पर शीश नवायें।

 मैंने इस यात्रा में बड़े-बड़े अद्भुत हश्य देखे और कितनी ही जातियों के आहार-व्यवहार, रहन-सहन का अवलोकन किया। मेरा यात्रा-कृत्वान्त, विचार, अनुभव और निरीक्षण का एक अमूल्य रब होगा। मैंने ऐसी-ऐसी आर्ट्य जनक बटनाएँ आँखों से देखी हैं, जो अलिफ छैला की कथाओं से कम मनोरं कक न होंगी। परन्तु वह घटना जो मैंने ज्ञानसरोवर के तट पर देखी, उसका उदाहरण मुश्किल से मिलेगा, मैं उसे कभी न भूलूँगा। यदि मेरे इस तमाम परिभम का उपहार यही एक रहस्य होता तो भी मैं उसे पर्याप्त समझता। मैं यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि मैं मिथ्यावादी नहीं। और न सिद्धियों तथा विभूतियों पर मेरा विश्वास है। मैं उस विद्वान का भक्त हूँ जिसका आधार तर्क और ज्याय पर है। यदि कोई दूसरा भाणी यही घटना मुझसे बयान करता तो मुझे उस पर विश्वास करने में बहुत संकोच होता; किन्तु मैं जो कुछ बयान कर रहा हूँ, वह सत्य घटना है। यदि मेरे इस आश्वासन पर भी कई उस पर अविश्वास करें, तो उसकी मानसिक दुर्बलता और विचारों की सकीणता है।

यात्रा का सातवाँ वर्ष था और ज्येष्ठ का महीना । मैं हिमालया के दामन में ज्ञानसरीवर के तट पर इरा-इरी घास पर छेटा हुआ था, ऋतु अत्यन्त सुहावनी थी। ज्ञानसरोवर के स्वच्छ निर्मल जल में आकाश और पर्वत श्रेणों का प्रतिबिम्ब, जलपश्चियों का पानी पर तैरना, शुभ्र हिमश्रेण का सूर्य क प्रकाश से चमकना आदि हरय ऐसे मनोहर ये कि मैं आत्माल्लान न विद्वल हो गया। ैमैंने स्विटजुरलैंड और अमेरिका के बद्धशांसित दृश्य देखे हैं; पर उनमें यह शांतिप्रद शोभा कहाँ ! मानव बुद्धि ने उनके प्राकृतिक शौंदर्य को अपनी क्रियता से कलंकित कर दिया है। मैं तल्लीन होकर इस स्वर्गीय आनन्द का उपभोग कर रहा था कि सहसा मेरी दृष्टि एक सिंह पर जा पड़ी, जो मन्दगति से कदम बढ़ाता हुआ मेरी ओर आ रहा था। उसे देखते ही मेरा खून सूल गया, हाश उड़ गये। ऐसा बृहदाकार भयंकर बंतु मेरी नज़ार से न गुजरा था। वहाँ ज्ञानसरीवर के अतिरिक्त कोई ऐसा स्थान नहीं था. जहाँ मागकर अपनी जान बचाता। मैं ैतरने में कुशब हूँ, पर मैं ऐसा भयभीत हो गया कि अपने स्थान से हिल न सका। मेरे अङ्ग-प्रत्यंग मेरे काबू से बाहर थे। समझ गया कि मेरी ज़िन्दगी यहीं तक थी। इस दोर के पंजे से बचने की कोई आशा न थी। अकरमात मुझे स्मरण हुआ कि मेरी जेब में एक पिस्तील गालियों से मरी हुई रखी है; जो मैंने आत्मरक्षा के किए चलते समय साथ ले की थी. और अब तक प्राणपण से इसकी रक्षा करता आया था। आश्चर्य है कि इतनी देर तक मेरी स्मृति कहाँ सोई रही। मैंने तुरन्त ही पिस्तील निकाली और निकट था कि शेर पर वार करूँ कि मेरे कारों वे यह शब्द सुनाई दिये, "मुसाफिर, ईश्वर के बार न करना, अन्यथा तुझे दुःख होगा। सिंहराज से तुझे हानि न पहुँचेगी।"

मैंने चिकत होकर पीछे की आर देखा तो एक युवता रमणी आती हुई दिखायी दं। उसके एक हाथ में धोने का लोटा या और दूसरे में एक तक्तरी। मैंने जर्मनी की हुरें और कोहकाफ़ की परियों देखी हैं; पर हिमांचल पर्वत की यह अप्तरा मैंने एक ही बार देखी और उसका चित्र आज तक हुदय-पट पर खिचा हुआ है। मुझे स्मरण नहीं कि 'र्फेल' या कोरेजियों' ने भी कम ऐसा चित्र खींचा हो। 'वैंडाहक' और 'रेमुब्रांड' के आकृ तिचित्रों में भी एस' मनाहर छिव नहीं देखा। िस्तौल मेरे हाथ से गिर पड़ी। कोई दूसरी शक्ति इस समय मुझे अपनी मयावह पारस्थिति से निष्टांचन न कर सकती थी।

मैं उस सुन्दरी की ओर देख हो रहा था कि वह सिंहु के पास आयी। सिंह उसे देखत ही जहां हो गया और मेरी आर सशक नेत्रों से देखकर मेघ की मौति गर्जा। रमणी ने एक रूमाल निकालकर उमना मुँह पोछा और फिर होटे से दृषं उँडेलकर उसके सामने रख दिया। सिंह दूघ गीने लगा। मेरे विस्मय की अब कोई सीमा न थी। च कत था कि यह काई ति किस है या जाता। मैंने बहुधा सरकशों में पालत् शेर देखे हैं, 'केन्तु उन्हें काबू में रखने के निए किन-किन रक्षा-विधानों से काम लिया जाता है! उसके प्रतिकृत यह मांसाहारा पशु उस रमणी के सम्मुख इस मौति लेटा हुआ है मानों वह सिंह की यान में कोई मृग-शावक है। मन में प्रक्षन हुआ, सुन्दरी में कौन-सी चमरकारिक शक्ति है जिसने सिंह को इस मौति वशीमृत कर लिया है! कहते हैं कि महुआर का अलाप काले नाग को मा मस्त कर देता है। कब ध्वनि में यह सिद्ध ह तो सीन्दर्थ की शक्ति का अनुमान कौन कर सकता है। रूप-लालित्य संसार का सबसे अमूल्य रख है, प्रकृति के रचना-नैपुण्य का सर्वश्रेष्ठ अदर्श है।

जब सिंह दूप पी चुका तो सुन्दरी ने रूमाल से उसका मुँह पीछा और

उसका सिर अपनी जाँच पर रख उसे थमिकयों देने लगी। सिंह पूँछ हिलाता या और सुन्दर्श की अक्षावर हमेलियों का चाटता था। थोड़ी देर के बाद दोनों एक गुफा में अन्तर्हित हो गये। मुझे भी धुन सवार हुई कि किसी प्रकार इस तिक्षिम का खोळूँ, इस रहस्य का उद्घाटन कलाँ। जब दोनों अहस्य हो गये ता में भा उठा और दबे पाँव उस गुफा के द्वार तक जा पहुँचा। भय से मेरे शर्शर की बोटा-बोटी काँग रही थी, मगर इस रहस्यपट को खोळने की उत्सुकता भय को दबाय हुए थी। मैंने गुफा के भीतर झाँका तो क्या देखीता हूँ कि पृथ्वी पर ज्ञरी का कर्श विका हुआ है और कारचोवी गावतिकये लगे हुए हैं। विह मसनद पर गर्व से वैठा हुआ है। सोने चाँदी के पात्र, सुन्दर चित्र, पूलों के गमले सभी अपने-अपने स्थान पर सजे हुए हैं, अ्पेर वह गुफा राजभवन को भी लज्जित कर रही है।

द्वार पर मेरी परछाई देखकर वह सुन्दरी बाहर निकल आयी और मुझसे कहा— 'यात्री तू कीन है और इघर क्योंकर आ निकला ''

कितर्रा मनोहर ध्वनि थी। मैंने अवकी बार समीप देखा तो सुन्दरी का मुख कुम्ह आया हुआ था। उसके नेत्रों से निराशा झलक रही थी। उसके स्वर में भी करणा और व्यथा की खटक थी। मैंने उत्तर दिया—"देवी, मैं यूरोप का निवासी हूँ, यहाँ देशाटन करने आया हूँ। मेरा परम सीमाग्य है कि आपस सम्माषण करने का गीरव प्राप्त हुआ।" सुन्दरी के गुलाव-से ओठों पर मनुर सुसकान की झलक दिखायी दी, उसमें कुछ कुटिल हास्य का भी अंश था। कद चित् यह मेरे इस अस्वामाविक वास्य-प्रणाली का बोतक था। "त् विदेश स यहाँ आया है। आतिध्य-सरकार हमारा कर्चव्य है। मैं आज तेरा निमन्त्रण करती हूँ, स्वीकार कर।"

मैंने अवसर देखकर उत्तर दिया—''आपकी यह क्रुपा मेरे किए गौरव की बात है; पर इस रहस्य ने मेरी भूख प्यास बंद कर दी है। क्या मैं आशा करूँ कि आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगी?

सुन्दरी ने ठंडी सौंस छेकर कहा—' मेरी रामकहानी विपेत्ति की एक बड़ी कथा है, तुझे सुनकर दुःख होगा।" किन्तु मैंने जब बहुत अग्रह किया तो उसने सुझे फ़रा पर बैठने का संकेत किया और अपना इत्तांत सुनान छगी— "मैं काश्मीर देश की रहनेवाली राजकन्या हूँ। मेरा विवाह एक राजपूत योदा से हुआ था। उनका नाम नृतिहदेव था। हम दोनों बड़े आनन्द से जीवन व्यतात करते थे। संसार का क्वोंचम पदार्थ रूप है, दूसरा स्वास्थ्य और तीसरा थन। परमात्मा ने हनको ये तीनो ही पदार्थ प्रसुर परिमाण में प्रदान किये थे। खेद है कि मैं उनसे मुलाकात नहीं करा सकता। देसा साहती, ऐसा मुन्दर, ऐसा विद्वान् पुरुष सारे कार्सार में न था। मैं उनकी अराधना करती थी। उनकी मेरे उत्तर अपार स्नेह था। कई वर्षों तक हमारा जीवन एक जलस्रोत की भाँति वृक्ष-पुर्झों और ६रे-हरे मैदानों में प्रशहित होता रहा।

मेरे ण्डोस में एक मन्दिर था। पुजारी एक पण्डित श्रांतर थे। हम दोनों श्रांतःकाल तथा सध्या सम्य उस मन्दिर में उपासना के लिए जाते। मेरे स्त्रामी कृष्ण के मक्त थे। मन्दिर एक सुरम्य सागर के तट पर बना हुआ था। वहाँ की परिष्कृत मन्द समीर चिक्त को पुलकित कर देती थी। इसी िए हम उपासना के परचात् भी वहाँ घंटों वायु-सेवन करते रहते थे। श्रीधर बड़े विद्वान्, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के जाननेवाले थे। कृष्ण पर उनको भी आवे वल भक्ति थी। समस्त कारमीर में उनके पाण्डित्य की चर्चा थी। वह बड़े स्वमी, सन्तांधी, आत्मज्ञानी पुरुष थे। उनके नेत्रों से शांति की ज्योतिरेलाएँ निकल्ती हुई माल्स हाती थीं। सदैव परोपकार में मन्न रहते थे। उनकी वाणी ने कभी किसी का हृदय नहीं दुलाया। उनका हृदय नित्य परचेदना से पीड़ित रहता था।

पण्डित श्राधर, मेरे पितदेव से खगभग दस वर्ष बड़े थे, पर उनकी धर्मपती विद्याधरी मेरी समवयस्का थीं। इस दोनों सहे दियों थीं। विद्याधरी अत्यन्त गंभीर, शांत प्रकृति की स्त्री थीं। यद्यपि रंग-रूप में वह रानी थीं, पर वह अपनी अवस्था से सन्तुष्ट थीं। अपने पित को वह देवतुल्य समझती थीं।

श्रावण का महीना था। आकाश पर काछे-काछे बादल मेंडला रहे थे, मानों कालल के पर्वत उड़े जा रहे हैं। झरनों से दूघ की धारें निकल रही थी और चारों ओर हरियां की छाई हुई थी। नन्हीं-नन्ही फुहारें पड़ रही थीं, मानों स्वर्ग से अमृत की बूँदे टपक रही हैं। जल की बूँदे फूलों और पित्रयों के गले में चमक रहा थीं। चित्र को अभिलाषाओं से उभारनेवाला समा छाया हुआ

था। यह वह समय है अब रमणियों को विदेशगामी प्रियतम की याद रहाने लगती है, जब इदय किसी से आलिंगन करने के लिए व्यप्न हो जाता है। जब सूनी सेज देखकर कठेजे में हुक-सी उठती है। इसा ऋतु में विरह की मारी वियोगिनियाँ अपनी बीमारी का बहाना करती हैं, जिसमें उसका पति उसे देखने आवे। इसी ऋत में माली की कन्या धाना वाड़ी पहनकर क्यारियों में अठिलाती हुई चम्पा और वेले के फूलों से ऑन्जल भरती है, क्यों कि हार और गनरोंकी मांग बहुत बढ़ जाता है मैं आर विद्याधरी अपर छत पर बैठी हुई वर्षाऋतु कं वहार देख रही थी और कालिदास का ऋतुसंहार पढ़तो थी कि इतने में मेरे पित ने आकर कहा—'आज वहा सुहावना दिन है। झूला झूलने में बड़ा आनन्द आयेगा।" सावन में झूजा झूजने का प्रस्ताव क्योंकर रह किया जा सकता था। इन दिनों प्रत्येक रमणी का चिच आप ही आप झुना झुनने के किए विकल हो जाता है। जब बन के बुध झूला झूलते हो, जल की तरंगें झूटा इति हों और गगन-मण्डल के मेप इत्ला इति हों. जब नारी प्रकृति आन्दोलित हो रही हो तो रमण। का कामल हृदय भयों न चंत्रल हो जाय ! विद्याधरी भी राजी हो गय । रेशम की डोारयों कदम की डाल पर पड़ गयीं, चन्दन का पटरा रख दिया गया और मैं विद्याधरी के साथ झूळा झूळने चळी । जिस प्रकार ज्ञानसरोवर पवित्र जल से परपूर्ण हो रहा है उसा भाँति हमारे हृत्य पवित्र आनन्द से पण्पूर्ण थे। किन्तु शोक ! वह कदाचित् मेरे सी माग्य नन्द्र की अंतिम झलक थं। मैं झूले के पान पहुँचकर पटने पर जा बैठी; किन्तु कोमलांगी विद्याघरी ऊपर न आ सकी। वह कई बार उचकी परनुत पटरे तक न आ सकी। तब मेरे पतिदेव ने सहारा देने के लिए उसकी बाँह पकूड़ ली। उस समय उनके नेत्रों : एक विचित्र तृष्णा की झलक थी और मुख पर एक विचित्र आदरता । वह धीमे स्वरों में मन्हार गा रहे थे ; किन्तु विद्याधरी जब पटरे पर आयी तो उसका मुख इबते इए सूर्य की भौति लाल हो रहा था, नेत्र अरुणवर्ण हो रहे थे। उसने पतिदेव की आर कोश्रोन्मच होकर कहा-

'त्ने काम के वश होकर मेरे शरीर में हाथ लगाया है। मैं अपने पतित्रत के बल से तुझे शार देती हूँ कि तू इसी क्षण पशु हो जा।"

यह कहते ही विद्यापरी ने अपने गले से बद्राक्ष की माला निकालकर मेरे

पतिदेव के ऊपर फेंक दिया और तत्क्षण ही पटरे के समीप मेरे पतिदेव के स्थान पर एक विशाल सिंह दिखाई दिया।

### ( ? )

पे मसाफिर, अपने भिय पतिदेवता की यह गति देखकर मेरा रक्त सूख गया और कड़ेजे पर बिचली सी आ गिरी। मैं विद्याधरी के पैरों से लिपट लयी और फ्रांट-फरकर रोने लगी। उस समय अपनी आँखों से देखकर अनुमन हुआ कि पातिब्रत की महिमा कितनी प्रजल है। ऐसी घटनाएँ मैंने पुराणों में पढ़ी थीं, परन्त मुझे विश्वास न था कि वर्चमान काल में जब कि स्त्री-पुरुष के संबन्ध में स्वार्थ की मात्रा दिनो-दिन अधिक होती जाती है. पातिव्रत धर्म में यह प्रभाव होगा : परन्त यह नहीं कह सकती कि विद्याघरी के विचार कहाँ तक ठीक थे। मेरे पति विद्याधरी को सदैव बहिन कहकर संबोधित करते थे। वह अत्यन्त स्वरूपवान ये और रूपवान पुरुष की स्त्री का जीवन बहुत सुखमय नहीं होता: पर मुझे उन पर संशय करने का अवसर कभी नहीं मिळा। वह स्त्रीवतंत्रमं का वैसा ही पालन करते थे जैसे सती अपने धर्म का। उनकी दृष्टि में कुचेष्टा न भी और विचार अत्यन्त उज्ज्वल और पवित्र थे। यहाँ तक कि काहिदास की श्रंगारमय कविता भी उन्हें प्रिय न थी. मगर काम के मर्मभेदी बाणों से कौन बचा है ! जिस काम ने शिव-ब्रह्मा जैसे तपस्वियों की तपस्या भंग कर दी. जिस काम ने नारद और विश्वामित्र जैसे ऋषियों के माथे पर कलंक का टीका लगा दिया. वह काम सब कुछ कर सकता है। सम्भव है कि सरापान ने उद्दीपक ऋत के साथ मिळकर उनके चिच को विचित्रत कर दिया हो । मेरा गुमान तो यह है कि यह विद्याधरी की केवळ भ्रांति थी। जो कुछ भी हो. उसने शाप दे दिया। उस समय मेरे मन में भी उत्तेषना हुई कि बिस शक्ति की विद्याधरी को गर्व है, क्या वह शक्ति प्रशमें नहीं है ? क्या मैं पतित्रता नहीं हूँ ? किन्त हा ! मैंने कितना ही चाहा कि शाप के शब्द मुँह से निकालूँ पर मेरी बबान बन्द हो गयी। अखण्ड विश्वास को विद्याधरी को अपने पातित्रत पर या. मुझे न या । विवशता ने मेरे प्रतिकार के आवेग को शांत कर दिया । मैंने .ज़बी दीनता के साथ कहा-बहिन, तुमने यह क्या किया !

विद्यावरी ने निर्दय होकर कहा—मैंने कुछ नहीं किया। यह उसके कर्मों का फल है।

मैं--- तुम्हें छोड़कर और किसकी शरण जाऊँ, क्या तुम इतनी दया न करोगी ?

विद्यावरी-मेरे किये अब कुछ नहीं हो सकता।

मैं—देवि. दुम पातित्रतभारिणी हो, तुम्हारे वाक्य की महिमा अपार है। तुम्हारा क्रोब यदि मनुष्य से पज्ञ बना सकता है, तो क्या तुम्हाझ दबा पञ्ज से मनुष्य न बना सकेगी ?

ं विद्याधरी—प्रायश्चित्त करो । इसके अतिरिक्त उद्धार का और कोई उपाय नहीं ।

पे मुसाफ़िर—मैं राजपूत की कन्या हूँ। मैंने विद्याधरी से अधिक अनुनय-विनय नहीं कें। उसका हृदय दबा का आगार था। यदि मैं उसके चरणों पर श्रीश रख देती तो कदा चित् उसे मुझ पर दया आ जाती; किन्तु राजपूत की कन्या इतना अपमान नहीं सह सकती। वह घृणा के बाव सह सकती है, कोध की अग्नि सह सकती है, पर दया का बोझ उससे नहीं उठाया जाता। मैंने पटरे से उत्तरकर प्रतिदेव के चरणों पर सिर झकाया और उन्हें स्थथ किये हुए अपने मकान चळी आयी।

( 1)

कई महीने गुज़र गये। मैं पितदेव की सेवा-ग्रुश्रूषा में तन मन से व्यस्त रहती। यद्यपि उनकी जिह्ना वाणीविहीन हो गयी थी, पर उनकी आकृति से स्पष्ट प्रकट होता या कि वह अपने कमें से छिज़त थे। यद्यपि उनका रूपान्तर हो गया था; पर उन्हें मांस से अत्यन्त घृणा थी। मेरी पश्चिशांका में सैकड़ों गायें-मैंसे थीं; किन्तु शेरसिंह ने कभी किसी की ओर आँख उठाकर भी न देखा। मैं उन्हें दोनों वेला दूष पिलाती और संध्या समय उन्हें साथ छेकर पहाड़ियों की सैर कराती। मेरे मन में न जाने क्यों घैर्य और साहस का इतना संचार हो गया या कि सुक्ष अपनी दक्षा असहा न जान पड़ती थी। मुझे निश्चय था कि श्रांघ ही हस विपत्ति का अन्त भी होगा।

इन्हीं दिनों हरिद्वार में गंगा-स्नान का मेबा इगा । मेरे नगर से यात्रियों .

का एक समूह हरिद्वार चला। मैं भी उनके साथ हो की। दीन-दुबीबनों को दान देने के लए वपयों और अश्विष्यों की थैलियाँ साथ के लीं। मैं प्रायक्षित्र करने जा रही थी, इसलिए पैदक ही यात्रा करने का निश्चय कर लिया। क्रामग एक महीने में हरिद्वार जा पहुँची। यहाँ भारतवर्ष के प्रत्येक पांत से असंख्य यात्री आये हुए थे। संन्यासियों और तपस्वियों की संख्या गृहस्थों से कुछ ही कम होगी। धमंशालों में रहने का स्थान न मिलता था। गंगातट पर, पर्वतों की गोंद में, मैदानों के वश्वास्थल पर, बहाँ देखिए आदमी ही आदमी नज़र आते थे। दूर से वह छाटे-छोटे खिलीने की भौंति दिखाया देते थे। मीको तक आदमियों का फर्या-सा विद्या हुआ था। भजन और कीर्तन की ध्वनि नित्य कानो में आती रहती थी। दूर से सकीम शुद्ध गंगा की खहरों की भौंति कहरों मारती थी। वहाँ का बढ़ वायु, आकाश सब गुद्ध था।

मुझे हरिद्वार आये तान दिन व्यतात हुए थे। प्रनात का समय था। में गंगा में खड़ा स्नान कर रहा थी। सहसा मेरा हाछे ऊपर की ओर उठी, तो मैंने किसा आदमी का पुल की ओर झाँ कते देखा। अकस्मान् उस ननुष्य का पाँच उपर उठ गया और सै कड़ी गज की ऊँ चाई से गंगा थे। गर रहा। सहस्तों ऑखें यह हर्य देख रही थीं, पर किनी का साहस न हुआ। कि उस अमागे मनुष्य की जान बचाये। भारतवर्ष के अतिरिक्त ऐसा महबेदना सून्य और कीन देश हागा और यह वह देश है जहाँ परमार्थ मनुष्य का कर्चव्य बताया गया है। लाग बैठे हुए अपगुर्जी का मौति तमाशा देख रहे थे। सभी हत्बुद्धि से हो रहे थे। घाग प्रवल वेग से प्रवादित था और जल वर्फ से भी अधि क श्चीतल। मैंने देखा कि वह धारा के साथ बहता चला जाता था। यह हूदय-विदारक हर्य मुझसे न देखा गया। मैं तैरने में अम्यस्त थी। मैंने ईश्वर का नाम लिया और मन को हद करके घारा के साथ तैरने लगी। ज्यो-ज्यों मैं आगे बढ़तों थो वह मनुष्य मुझसे दूर होता जाता था। यहाँ तक कि मेरे सारे अङ्ग ठंड से शुरूय हो गये।

मैंने कई बार चटानों को पकड़कर दम लिया, कई बार पत्थरों से टकराई। भेरे हाथ ही न उठते थे। सारा शरीर वर्फ का दौंचा-सा बना हुआ था। भेरे अड़ ऐसे गतिहीन हो गये कि मैं घारा के साथ बहने लगी और मुझे विश्वास हो गया कि गंगामाता के उदर ही में मेरी जल-समाधि होगी। अकस्मात् मैंने उस पुरुष की छाद्य को एक चट्टान पर इकते देखा। मेरा हौसला बँध गया। श्रिते पं एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हुआ। मैं जोर लगाकर प्राणपण से उस चट्टान पर जा पहुँची और उसका हाथ पकड़कर खींचा। मेरा कळेजा धक से हो गया। यह श्रीधर पण्डित थे।

ऐ मुसिंफिर, मैंने यह काम प्राणों को इथेली पर रखकर पूरा किया । जिस् समय मैं पण्डित भीधर की अर्ध मृत देह लिए तट पर आयी तो सहसों मनुष्यों की जयध्विन से आकाश गूँज उठा । कितने ही मनुष्यों ने मेरे चरणों पर सिर शुकाये । अभी लोग श्रीधर को होश में लाने के उपाय कर ही रहे थे कि विद्याधरी मेरे सामने आकर खड़ी हो गयी। उसका मुख, प्रभात के चन्द्र की मौंति कांतिहीन हो रहा या, होठ स्खे हुए, बाल बिखरे हुए। आँखों से आँसुओं की झड़ी लगी हुई थी। वह ज़ोर से हॉफ रही थी, दौड़ कर मेरे पैरों से चिमट गयी; किन्तु दिल खोलकर नहीं, निर्मल भाव से नहीं। एक की ऑंखों गर्व से भरी हुई थीं और दूसरे की ग्लानि से झकी हुई। विद्याधरी के मुँह से बात न निकलती थी। केवल इतना बोली-'बहिन,ईश्वर तुमको इस सत्कार्य का फल दें।'

# ( 8 )

ऐ मुनाफिर, यह शुमकामना विद्याधरी के अन्तः स्थळ से निककी थी। मैं उसके मुँह से यह आशीर्वाद सुनकर फूळी न समाई। मुझे विश्वास हो गया कि अवकी बार जब मैं अपने मकान पर पहुँचूँगी तो पतिदेव मुस्कराते हुए मुझसे गळे मिळने के लिए द्वार पर आयेंगे। इस विचार से मेरे हृदयं में गुदगुदी-सी होने छगी। मैं शीश्र ही स्वदेश को चळपड़ी। उत्कण्ठा मेरे कदम बंदाये जाती थी। मैं दिन में भी चळती और रात को भी चळती; मगर पैर थकना ही न जानते थे। यह आशा कि वह मोहनीमूर्ति द्वार पर मेरा स्वागत करने के लिए खड़ी होगी, मेरे पैरों में पर-सा ढगाये हुए थी। एक महीने की मंजिळ मैंने एक सप्ताह में तय की। पर शोक! जब मकान के पास पहुँची, तो उस घर को देखकर दिछ बैठ गया और हिम्मत न पड़ी कि अन्दर कदम रखूँ। मैं चौखट पर बैठकर देर तक विलाप करती रही। न किसी नौकर का पता था,

न कहीं पाले हुए पशु ही दिखाई देते थे। द्वार पर धूळ उड़ रही थी। जान पड़ता था कि पन्नी वोसले से उड़ गया है, कले पर पत्थर की सिल रखकर मीतर गयी तो क्या देखती हूँ कि मेरा प्यारा सिंह ऑगन में मोटी-मोटी जज़ीरों से बँघा हुआ है। इतना दुर्बल हो गया है कि उसके कुःहों की हिड्डियाँ दिखाई दे रही हैं जपर-नीचे जिथर देखती यी, उजाइ-सा माल्म होता था। मुझे देखते द्वी शेरसिंह ने पूँछ हिलाई और सहसा उनकी आँखें दीपक की भाँति चमक उठीं। मैं दोइकर उनके गले से लिपट गयी, समझ गयी कि नौकरों ने दगा की ध्वर की समग्रियों का कहीं पता न था। सोने-चाँदी के बहुमूल्य पात फर्श आदि सब गायव थे। हाय! इत्यारे मेरे आमूलणों का संदूक भी उठा ले गये। इस अपहरण ने मुसीबत का प्याला भर दिया। शायद पहले उन्होंने शेरसिंह को जकड़ कर बाँव दिया होगा, फिर खूब दिल खोलकर नोच-खसोट की होगी। कैसी विडम्बना थी कि धर्म लूटने गयी थी और घन छटा बैठी। दिरिद्रता ने पहली बार अपना भयं कर रूप दिखाया।

ऐ मुलाफिर, इस पकार छट जाने के बाद वह स्थान ऑलों में काँटे की तरह खट़कने छगा। यही वह स्थान था, जहाँ हमने आनन्द के दिन काटे थे। इन्हीं क्यारियों में हमने मृगों की भौंति कड़ोड़ किये थे। प्रत्येक वस्तु से कोई-न-कोई स्मृति सम्बन्धित थी। उन दिनों को याद करके ऑखों से रक्त के ऑस बहने छगते थे। वसन्त की ऋतु थी, बौर की महक से वायु सुगंधित हो रहीं थी। महुए के खुबों के नीचे परियों के श्रयन करने के छिए मोतियों की श्रयम बिछी हुई थी, करौंदों और नीचू के फूबों की सुगन्धि से चिच्च पसन हो जाता था। मैंने अपनो जन्म-भूमि को सदैव के छिए त्याग दिया। मेरी आँबों से ऑसुओं की एक बूँद भी न गिरी। जिस जन्म-भूमि की याद यावज्जीवन हृदय को व्यथित करती रहती है, उससे मैंने यों मुँह मोड़ छिया मानों कोई बन्दी कारागार से मुक्त हो जाय। एक सप्ताह तक मैं चारों ओर अमण करके अपने भावी निवासस्थान का निश्चय करती रही। अन्त में सिन्धु नदों के किनारे एक निर्जन स्थान मुझे पसन्द आया। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर था। शायद किसी समय में वहाँ देवताओं का वास था; पर इस समय वह विछकुछ उजाइ था। देवताओं ने काछ को विजय किया हो; पर समय-

चक को नहीं। शनै:-शनै: मुझे इस स्थान से प्रेम हो गया और वह स्थान पथिकों के लिए घर्मशाला बन गया।

मुझे यहाँ रहते तीन वर्ष व्यतीत हो चुके थे। वर्षा ऋतु में एक दिन संध्या के समय मुझे मन्दिर के सामने से एक पुरुष घोड़े पर सवार जाता दिखाई दिया। मन्दिर से प्रायः दो सी गज की दूरी पर एक रमणीक सागर था उसके किनारे चनार वृक्षों के द्वरमुट थे। वह सवार उस हुरमुट में जाकर अदूहरय हो गजा। अन्धकार बढ़ता जाता था। एक क्षण के बाद मुझे उस ओर किसी मनुष्य का चीत्कार सुनाई दिया, फिर बन्दूकों के शब्द सुनाई दिये और उसकी ध्वनि से पहाक गूँ ज उठा।

ऐ मुसाफिर, यह दृश्य देखकर मुझे किसी भीषण घटना का सन्देह हुआ।
मैं तुरन्त उठ खड़ी हुई। एक कटार हाथ में ही और उस सागर की ओर
चढ़ दी।

अब मुसलाधार वर्षा होने लगी थी, मानों आज के बाद फिर कभी न बरहेगा । रह-रहकर गर्जन की ऐसी मयंकर ध्वनि उठती थी. मानों सारे पहाड आपस में टकरा गये हों। विकली की चमक ऐसी तीब थी. मानों संसार-व्यापी प्रकाश सिमटकर एक हो गया हो । अन्धकार का यह हाल था मानों सहस्रों अमावस्या की रातें गके मिल रही हों। मैं कमर तक पानी में चलती, दिल को सम्हाले हुए आगे बढ़ती बाती थी। अन्त में सागर के समीप आ पहुँची। बिजली की चमक ने दीप का काम किया। सागर के किनारे एक बड़ी-सी गुफा थी। इस समय उस गुफा में से प्रकाश-ज्योति बाहर आती हुई दिखाई देती थी। मैंने भीतर की ओर झाँका तों क्या देखती हूँ कि एक बढ़ा अलाव बल रहा है। उसके चारों ओर बहुत-से आदमी खड़े हुए हैं और एक स्त्री आग्नेय नेत्रों से घूर-घरकर कह रही है, "मैं अपने पति के साथ उसे भी बलाकर भस्म कर दूँगी।" मेरे कुत्इल की कोई सीमा न रही। मैंने सौंस बन्द कर की और इत्बुद्धि की मौति यह कौतुक देखने लगी। उस स्त्री के सामने एक रक्त से बिपटी हुई लाश पड़ी थी और लाश के समीप ही एक मनुष्य रस्सियों से बँघा हुआ सिर झुकाये देठा या। मैंने अनुमान किया कि यह वही अश्वारोही पथिक है जिस पर इन डाकुओं ने आधात किया था । यह शव डाकु सरदार का है और यह स्त्री डाक् की पत्नी है। उसके सिर के बाल बिलरे हुए थे और आँखों से अङ्गारे निकल रहे थे इमारे चित्रकारों ने कोघ को पुरुष कस्पित किया है। मेरे विचार में स्त्री का कोघ इससे कहीं घातक, कहीं विध्वंसकारी होता है। कोघोनमत्त होकर वह कोमळांगी सुन्दरी ज्वालशिखर बन बाती।

उस स्त्री ने दाँत पीसकर कहा, "मैं अपने पति के साथ इसे भी जलाकर असम कर हूँगी।" यह कहकर उसने उस रिस्थों से बँचे हुए पुरुष को घसीटा और दहकती हुई चिता में डाल दिया। आह ! कितना भयंकर, कितना रोमांचकारी हश्य था। स्त्री ही अपने दोप की अग्नि शांत करने में इतनी पिशाचिनी हो सकता है। मेरा रक्त खौलने लगा। अब एक क्षण भी विकम्ब करने का अवसर न था। मैंने कटार खींच ली, डाकू चौंककर तितर-बितर हो गये, समझे मेरे साथ और क्षेग भी होंगे। मैं बेभड़क चिता में शुस गयी और क्षणमात्र में उस अभागे पुरुष को अग्नि के मुख से निकाल लाई। अभी केवल उसके वस्त्र हो बले थे। जैसे सर्प अपना शिकार छिन जाने से फुफकारता हुआ लपकता है, उसी अकार गर जती हुई लपटें मेरे पीछे दौड़ी। ऐसा प्रतीत होता था कि अग्नि भी उसके रक्त की प्यासी हो रही थी।

इतने में डाक् सम्इल गये और आइत सरदार की पत्नी पिशाचिनी की मौंति मुँह खो के मुझ पर झपटी। समीप था कि ये इत्यारे मेरी बोटियाँ कर दें कि इतने में गुफा के द्वार पर मेथ गर्जन की-सि ध्विन सुनायी दी और शेरिसंह रौद्ररूप धारण किये हुए भीतर पहुँचे। उनका मयंकर रूप देखते ही डाक् अपनी-अपनी जान लेकर भागे। केवल डाक् सरदार की पत्नी स्तम्भित-सो अपने स्थान पर खड़ी रही। एकाएक उसने अपने पति का शव उठाया और उसे लेकर चिता में बैठ गयी। देखते-देखते उसका भयंकर रूप अप्रि- स्वाला में बिलीन हो गया। अब मैंने उस बँचे हुए मनुष्य की और देखा तो मेरा इत्य उछल पड़ा। यह पण्डित श्रीयर थे। मुझे देखते ही सिर झका किया और रोने लगे।. मैं उनके समाचार पूछ ही रही थी कि उसी गुफा के एक कोने से किसी के कराहने का शब्द सुनायी दिया। जाकर देखा तो एक मुन्दर अवक रक्त से खत्यथ पड़ा था। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। उसका पुक्ष देख उसे छिपा न सका। यह विद्यावरी थी। मदों के वस्र उस पर खूब

सजते थे। वह लख्जा और ग्लानि की मूर्ति बनी हुई थी। वह पैरों पर गिर पड़ी; पर मुँह से कुछ न बोली।

उस गुफा में पल-भर भी ठहरना अत्यन्त शंकाप्रद था। न जाने कन डाकृ फिर सशस्त्र होकर आ जायँ। उधर चिंताग्नि भी शांत होने लगी और उस सती की भीषण काना अत्यन्त तेज रूप धारण करके हमारे नेत्रों के सामने ताण्डन कीड़ा करने लगी। मैं बड़ी चिंता में पड़ी कि इन दोनों प्राणियों को कैसे वहाँ से निकालूँ। दोनों ही रक्त से चूर थे। शेरसिंह ने मेरे असमंत्रस को ताड़ लिया। रूपान्तर हो जाने के बाद उनकी बुद्धि बड़ी तीत्र हो गयी थी। उन्होंने मुझे संकेत किया कि दोनों को हमारी पोठ पर विठा दो। पहले तो में उनका आश्रय न समझी, पर जब उन्होंने संकेत की बार-बार दुहराया तो में समझ गयी। गूँगों के घरवाले ही गूँगों की बातें स्व समझते हैं। मैंने पण्डित श्रीधर को गोद में उठाकर शेरसिंह की पीठ पर बिठा दिया। उनके पीछे विद्याघरों को भी विठाया। नन्हा बालक भालू की पीठ पर बैठकर बितना हरता है, उससे कहीं ज्यादा यह दोनों प्राणी भयभीत हो रहे थे। चिताग्नि के श्वीण प्रकाश में उनके भविकृत मुख देखकर करण विनोद होता था। अस्तु में इन दोनों प्राणियों को साथ लेकर गुफा से निकली और फिर उसी तिमिरसागर को पार करके मन्दिर आ पहुँची।

मैंने एक सप्ताइ तक उनका यथा शक्ति सेवा-स्तकार किया। जब वह मही भौति स्वस्थ हो गये तो मैंने उन्हें बिदा किया। ये ज्ञी-पुरुष कई आदिमियों के साथ देखी जा रहे थे, यहाँ के राजा पण्डित श्रीधर के शिष्य हैं। पण्डित श्रीधर का घोड़ा आगे था! विद्याघरी स्वारी का अभ्यास न होने के कारण पीछे थी; उनके दोनों रश्कक भी उनके साथ थे। जब डाकु मों ने पण्डित श्रीधर को वेरा और पण्डित ने पिस्तील से डाकू सरदार को गिराया तो को लाइ ह सुनकर विद्याघरी ने घोड़ा बढ़ाया। दोनों रश्कक तो जान लेकर भागे, विद्याधरी को डाकु मों ने पुरुष समझकर घायल कर दिया और तब दोनों प्राणियों को बाँधंकर गुफा में डाल दिया। शेष बातों मैंने अपनी आँखों देखी। यद्यपि यहाँ से बिदा होते समय विद्याघरी का रोम-रोम मुझे आशीर्वाद दे रहा था। पर हाँ! अभी प्रायश्चित्त पूरा न हुई थी।

### (4)

पे मुसाफिर, उस प्रान्त में अब मेरा रहना कठिन हो गया। डाकू बन्दूकें लिये हुए होरसिंह की तळाश में घूमने लगे । विवश होकर एक दिन मैं वहाँ से चल खड़ी हुई और दुर्गम पैर्नेतों को पार करती हुई यहाँ आ निकली। यह स्थान मुझे ऐसा पसन्द आया कि मैंने इस गुफा को अपना घर बना लिया है। आज पूरे तीन वर्ष गुजरे जब मैंने पहले-पहल ज्ञानसरोवरके दर्शन किये । उस समय भी यही ऋतु थी। मैं ज्ञानसागर में पानी भरने गयी हुई थी, सहसा क्या देखती हूँ कि एक युक्क मुक्की घोड़े पर सवार रत-जटित आभूषण पहने, हाथ में चमकता हुआ भाढ़ा ढिये चला आता है। शेरिंग्ह को देखकर वह िठका और भाला सम्हालकर उन पर वार कर बैठा। तब शेरसिंह को भी कोष आया। उनके गरज की ऐसी गगनभेदी ध्विन उठी कि ज्ञान-सरोवर का जल आन्दोलित हो गया और तरन्त घोड़े से खींचकर उसकी छाती पर पंजे रख दिये। मै घड़ा छोड़कर दौड़ी। युवक का प्राणान्त होनेवाळा ही था कि मैंने शेरिएंह के गर्ट में हाथ डाल दिये और उनका खिर सहलाकर क्रीध ान्त किया। मैंने उनका ऐसा भयंकर रूप कभी नहीं देखा था। मुझे स्वयं उनके पास जाते हुए हर इगता था, पर मेरे मृदुवचनों ने अन्त में उन्हें वशीभृत कर दिया, वह अलग खड़े हो गये। युवक की छाती में गहरा घाव लगा था। उसे मैंने इही गुफा में लाकर रखा और उसकी मरहम-पट्टी करने बगी। एक दिन मैं कुछ आवश्यक वस्तुएँ छेने के लिए उस करवे में गयी जिसके मन्दिर के कलश यहाँ से दिखायी दे रहे हैं, मगर वहाँ सब दूकानें बन्द थीं। बाजारों भें खाद उड़ रही थी। चारों ओर सियाण छाया हुआ या। मैं बहुत देर तक इधर-उधर घुमती रहीं किसी मनुष्य की सूरत भी न दिखाई देती थी कि उससे वहाँ का सब समाचार पूछूँ। ऐसा विदित होता था. मानों यह अहरय जीवों की बस्ती है। सोच ही रही थी कि वापस चहुँ कि घोड़ों के टापों की ध्वनि कानों में आयी और एक क्षण में एक स्त्री सिर से पैर तक का छे वस्त्र भारण किये, क्षेत्र काले घोड़े पर सवार आती हुई दिखायी दी। उसके पीछे कई सवार और प्यादे काढी वर्दियाँ पहने आ रहे थे। अकस्मात् उस सवार स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ी । उसने घोड़े को एड़ लगायी और मेरे निकट

आकर कर्कश-स्वर में बोली—''तू कौन है ?" मैंने निर्मीक भावसे उत्तर दिया — "मैं ज्ञानसरोवर के तट पर रहती हूँ। यहाँ बाजार में कुछ सामग्रियौँ छेने आयी थी: किन्तु शहर में किनी का पता नहीं।" उस स्त्री ने पीछे की ओर देखकर कुछ संकेत किया और दो सवारों ने आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया और मेरी बाहों में रस्सियों डाल दीं। मेरी समझ में न आता था कि मुझे किस अपराध का दण्ड दिया जा रहा है। बहुत पूछने पर भी किसी ने मेरे प्रश्नों, का उत्तर न दिया। हाँ, अनुमान से यह प्रकट हुआ कि यह स्त्री यहाँ की रानी है। मुझे अपने विषय में तो कोई चिन्ता न थी, पर चिन्ता थी शेरसिंह की वह अकेडे घबरा रहे होंगे। भोजन का समय आ पहुँचा, कौन खिलावेगा। किस विनित्ते में फँसी। नहीं माल्म विधाता अब मेरी क्या दुर्गति करेंगे। मुझ अभागिन को इस दशा में भी शांति नहीं। इन्हीं मलिन विचारों में मगा मैं सवारों के साथ आध घण्टे तक चलती रही कि सामने एक ऊँची पहाडी पर एक विशाल भवन दिखाई दिया । ऊपर चढ़ने के किए पत्थर काटकर चौडे जीने बनाये गये ये। इम लोग ऊपर चढे। वहाँ सैकड़ों ही आदमी दिखायी दिये, किन्दु सब-के-सब काळे वस्त्र धारण किंगे हुए थे। मैं जिस कमरे में लाकर रखी गयी, वहाँ एक कुशासन के अतिरिक्त स्जावट का और सामान न या बैठकर अपने नसीव को रोने छगी। जो कोई यहाँ आता था: मुझ पर करण **दृष्टि**पात करके लुपचाप चला बाता था । थंड़ी देर में रानी साहब आकर उसी कुशासन पर बैठ गयी यद्यपि उनकी अवस्था पचार वर्ष से अधिक थी; परन्तु मुख पर अद्भुत कान्ति थी । मैंने अपने स्थान से उठकर उनका सम्मान किया और हाथ बॉबकर अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए खड़ी हो गयी।

(६)

पे मुसाफिर, रानी महोदया के तेवर देखकर पहले तो मेरे प्राण सूख गये; किन्तु जिस प्रकार चंदन जैसी कठोर वस्तु में मनोहर सुगंबि लिपी होती है, उसी प्रकार उनकी कर्कश्चता और कठोरता के नीचे मोम के सहश्च हुदय लिपा हुआ था। उनका प्यारा पुत्र थोड़े ही दिन पहले युवावस्था ही हैं। दाग दे गया था। उसी के शोक में सारा शहर मातम मना रहा था। मेरे पकड़े जाने का कारण यह था कि मैंने काले वस्त्र क्यों न शारण किये थे। यह बृतान्त सुनकर में समझ

गयी कि जिस राजकुमार का शोक मनाया जा रहा है वह वही युवक है जो मेरी गुफा में पड़ा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, 'राजकुमार मुक्की घोड़े पर तो सवार नहीं थे !'

रानी—हॉॅं, हॉॅं. मुक्की घोड़ा था। उसे मैंने उनके लिए अरब देश से मॅंगवा दिया था। क्या तूने उन्हें देखा है ?

में-हाँ, देखा है।

रानी ने पूछा-कव ।

मैं--जिस दिन वह शेर का शिकार खेलने गये थे।

रानी-स्या तेरे सामने ही शेर ने उन पर चोट की यी ?

मैं-हाँ, मेरी बाँखों के समने।

रानी उत्पुक होकर खड़ी हो गयी और बड़े दीन भाव से बोळी —त् उनकी छाद्य का पता लगा सकती है ?

मैं-ऐश न कहिए, वह अमर हों । वह दो सप्ताहों से मेरे यहाँ मेहमान हैं।

रानी हर्षमय आश्चर्य से बोली-मेरा रणधीर जीतित है ?

मैं—हाँ अब उनमें चलने-फिरने की शक्ति आ गयी है।

रानी मेरे पैरों पर गिर पड़ी।

तीसरे दिन अर्ज़न नगर की कुछ और ही शोभा थी। वायु आनन्द के
मधुर स्वर से गूँजती थी, दूकानों ने फूलों का हार पहना था। बाजारों में आनंद
के उत्सव मनाये जा रहे थे। शोक के नीछे वस्त्रों की जगह केसर का मुहावना
रङ्ग वधाई दे रहा था। इधर सूर्य ने उपा-सागर से सिर निकाला। उधर
सलामियाँ दगना आरम्भ हुई। आगे-आगे में एक सब्जा घोड़े पर सवार आ
रही थी और पीछे राजकुमार का हाथी सुनहरे झूलों से सजा चला आता था।
स्त्रियाँ अटारियों पर मङ्गल के गीत गाती थीं और पृष्णों की वृष्टि करती थीं।
राज-भवन के द्वार पर रानी मोतियों से ऑचल-भरे खड़ी थीं, ज्योंही राजकुमार
हाथी से उतरे, वह उन्हें गोद में लेने के लिए दौड़ीं और छाती से लगा किया।

्टे मुसाफिर, आनन्दोत्सव समाप्त होने पर जब मैं विदा होने ढगी, तो रानों महोदया ने सजल नयन होकर कहा:— "बेटी, तूने मेरे साथ जो उपकार किया है उसका फढ़ तुझे भगवान देंगे। तूने मेरे राज-वंश का उद्धार कर दिया, नहीं तो कोई पितरों को जढ़ देनेवाड़ा भी न रहता। मैं तुझे कुछ विदाई देना चाहती हूँ, वह तुझे स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर रणधीर मेरा पुत्र है, तो तू मेरी पुत्री है। तूने ही रणवीर को प्राणदान दिया है, तूने ही इस राज्य का पुनस्द्धार किया है। इनिक्टए इस माया-बन्धन से तेरा गछा नहीं छूटेगा। मैं अर्जुननगर का प्रांत उपहार-ख़ह्य तेरी मेंट करती हूँ।"

रानी की यह असीम उदारता देखकर मैं दङ्ग रह गयी। कल्यिंग में भी कोई ऐसा दानी हो सकता है, इसकी मुझे आशा न थी। यद्यपि मुझे धन-भोग की लाल्खा न थी। पर केवल इस विचार से कि कदाचित् यह सम्मित मुझे अपने भाइयों की सेवा करने की सामर्थ्य दे, मैंने एक जागीरदार की जिम्मेदारियाँ अपने सिर ली। तब से दो वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, पर भोग-विलास ने मेरे मन को एक क्षण के लिए भी चंबल नहीं किया। मैं कभी पलंग पर नहीं सोई। रूखी सूखी वस्तुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाया । पति-वियोग की दश्च में स्त्री तपस्विनी हो जाती है, उसकी वासनाओं का अन्त हो जाता है मेरे पास कई विशाल भवन हैं, कई रमणीक वाटिकाएँ हैं, विषय-वासना की ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित न हो, पर मेरे लिए वह सब त्याज्य 🝍। भवन सूने पड़े 🖣 और वाटिकाओं में खोजने से भी इरियाछी न मिलेगी। मैंने उनकी ओर कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा। अपने पाणाधार के चरणों से लगे हुए मुझे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं है। मैं नित्य-प्रति अर्जुननगर बाती हूँ और रियासत के आवस्यक काम-काज करके बीट आती हूँ। नौकर-चाकरों को कड़ी आज्ञा दे दी गयी है कि मेरी शांति में वाधक न हों। रियासत की सम्पूर्ण आय परोपकार में व्यय होती है। मैं उसकी कौड़ी मी अपने खर्च में नहीं लाती। आपको अवकाश हो तो आप मेरी रियासत का प्रबन्ध देखकर बहुत प्रषन्न होंगे। मैंने इन दो वर्षी में बीस बड़े बड़े तालाइ बनवा दिये है और चाछीस गोशालाएँ बनवा दी है लेकरा विचार है कि अपनी रियासत में नहरों का ऐसा बाल बिछा दूँ जैसे शरीर में नाड़ियों का। मैंने एक सौ कुशल बैद्य नियुक्त कर दिये हैं जो ग्रामों में विचरण करें और रोग की निवृत्ति करें। मेरा कोई ऐसा ग्राम नहीं है जहाँ मेरी ओर से सफाई का प्रबन्ध न हो। छोटे-छोटे गाँवों में भी आपको लाउटेनें जडती हुई मिलेंगी। दिन का प्रकाश ईश्वर देता है, रात के प्रकाश की व्यवस्था करना राजा का कर्चन्य है। मैंने सारा प्रबन्ध पण्डित श्रीधर के हायों में दे दिया है। सबसे प्रथम कार्य जो मैंने किया वह यह था कि उन्हें हूँ ढ़ निकार्द और यह भार उनके खिर रख दूँ। इस विचार से नहीं कि उनका सम्मान करना मेरा अभीष्ट था, बल्कि मेरी हृष्टि में कोई अन्य पुरुष ऐसा कर्चव्य-परायण, ऐसा निस्पृह, ऐसा सचिरित्र न था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह यावज्जीवन रियासत की बागडोर अपने हाय में रखेंगे । विद्यावरी भी उनके साय है । वही शांति और संतोप की मूर्ति. वहीं धर्म और व्रत की देवी। उसका पातिव्रत अब भी ज्ञानसरोवर की भौति अपार और अथाइ है। यद्यपि उसका सौन्दर्य सूर्य अब मध्यान्इ पर नहीं है, पर अब भी वह रनिवास की रानी जान पड़ती है। चिन्ताओं ने उसके मुख पर शिकन डाल दिये हैं। इस दोनों कभी-कभी मिळ जाती है, किन्त बात-चीत की नीवत नहीं आती। उसकी आँखें हुक चाती हैं। मुझे देखते ही उसके ऊपर घड़ों पानी पड बाता है और उसके माथे के बलविन्द्र दिखाई देने लगते हैं। मैं आपसे सत्य कहती हूँ कि मुझे विद्याधरी से कोई शिकायत नहीं है। उसके प्रति मेरे मन में दिनों दिन श्रद्धा और भक्ति बढ़ती जाती है। उसे देखती हूँ, तो मुझे प्रवल उत्कंठा होती है कि उसके पैरों पर पहुँ। पतिवता स्त्री के दर्शन बड़े सौभान्य से मिळते हैं। पर बेवल इस भय से कि कदाचित वह इसे मेरी खुशामद समझे, रुक जाती हूँ। अब मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अपने स्वामी के चरणों में पड़ी रहूँ और जब इस संसार से प्रस्थान करने का समय आये तो मेरा मस्तंक उसके चरणों पर हो । और अन्तिम जो शब्द मेरे मुँह से निकलें वह यही कि-"ईश्वर, दूसरे जन्म में भी इनकी चेरी बनाना।"

पाठक, उस मुन्दरी का जीवन-वृतान्त मुनकर मुझे जितना कुत्हल हुआ वह अकथनीय है। खेद है कि जिस बाति में ऐसी प्रतिभाशालिनी देवियाँ उत्पन्न हों उस पर पाश्चात्य के कुलानाहीन, विश्वासहीन पुरुष उँगलियाँ उठायें! समस्त युरोम में एक भी ऐसी मुन्दरी न होगी जिससे इसकी तुलना की जा सके। हमने न्ही-पुरुष के सम्बन्ध को संसारिक सम्बन्ध समझ रखा है। उसका आध्यात्मिक

क्प बमारे विचार से कोसों दूर है। यही कारण है कि हमारे देश में शताब्दियों की उन्नति के पश्चात् भी पतित्रता का ऐसा उज्ज्वल और अलेकिक उदाहरण नहीं मिल सकता। और दुर्भाग्य से हमारी सम्यता ने ऐसा मार्ग प्रहण किया है कि कदाचित दूर भविष्य में भी ऐसी देवियों के बन्म लेने की सम्मावना नहीं है। जर्मनी को यदि अपनी सेना पर, फ्रांस को अपनी विलासिता पर और इंग्लैण्ड को अपने वाणिज्य पर गर्व है तो भारतवर्ष को अपने पातिन्नत का घमंड है। क्या यूरोपनिवासियों के लिए यह ब्लज्जा की बात नहीं है कि होमर और वर्जिल, डेंटे और गेटी, शेक्सियर और ह्यू गो जैसे उच्चकोटि के किव एक भी सीता या सावित्री की रचना न कर सकें। वास्तव में यूरोपीय समाज ऐसे आदशों से वंचित है!

मैने दूसरे दिन ज्ञानसरोवर से बड़ी अनिच्छा के साथ विदा माँगी और बुरोप को चला। मेरे लौटने का समाचार पूर्व ही प्रकाशित हो चुका था। बन मेरा बहाज हेम्यवर्ग क बन्दर में पहुँचा ता सहस्रों नर नार्रा सैकड़ों विद्वान भीर राज कर्मचारी मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े थे। मुझे देखते ही तालियाँ बजने छगी. रूपाल और टोप इवा में उछलने लगे और वहाँ से मेरे वर तक जिस समाराह से जुद्ध निकळा उस पर किसी राष्ट्रपति को भी-गर्व हो सकता है। सन्ध्या समय पुझे कैसर की मेज़ पर भोजन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई दिनों तक अभिनन्दनपत्रों का ताँता लगा रहा और महोनों क्लब और यूनिवर्धियी की फर्माइक्षों से दम मारने का अवकाश न मिसा। यात्रा-वृतान्त देश के प्रायः समा पत्रों में छपा। अन्य देशों से भी बनाई के तार और पत्रमिछे। आंख और रूस आदि देशों की कितनी ही सभाओं ने प्रक्षे व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया। एक-एक वक्तता के लिए मुझे कई कई हजार पौंड दिये बाते थे। कई विद्यालयोंने प्रश्ने उगिषयों दी जार ने अपना आटोग्राफ मेजकर सम्मानित किया, किन्द्र इन आदर-सम्मान कं आँधियों से मेरे चिच को शांति न मिळती थी और ज्ञानसरोत्रर का सुरम्य तट और वह गहरी गुफा और वह मृदुमाषिणी रमणी सदैव औंखों के सामने फिरही रहती । उसके मधुर शब्द कानों में गूँजा करते। मैं थियेटरों में जाता और श्पेन और जार्जिया की सन्दरियों को देखता, किन्तु हिमाज्य की अप्तरा मेरे ध्यान से न उतरती । कशी- कभी कल्पना में मुझे वह देवी आकाश से उतरती हुई माल्म होती, तब चिच चंचल हो जा । और विकल उत्कंटा होती कि किसी तरह पर लगाकर ज्ञानसरोवर के तट पर पहुँच जाऊँ। आखिर एक रोच मैंने सफर का सामान दुस्त किया और उस मिती के ठीक एक हजार दिनों के बाद जब कि मैंने पहलां बार ज्ञानसरोवर के तट पर कदम रखा था. मैं फिर वहाँ जा पहुँचा।

प्रभात का समय था। गिरिराज सुनहरा मुकुट पहने खड़े थे। मन्द समीर के-आनन्दम्य झोंकों से ज्ञानसरोवर का निर्मेळ प्रकाश से प्रतिविभिन्न जळ इस प्रकार ळहरा रहा था, मानों अगणित अप्तराएँ आभूषणों से जगमगाती हुई तृत्य कर रहा हों। छहरों के साथ शतदळ यों झकीरे छेते ये जैसे कोई वाळक हिंडोछे में झळ रहा हो। फूडों के बीच में स्वेत इस तैरते हुए ऐसे माल्म होते थे, मानों लालिमा से लाये हुए आकाश पर तामगण चमक रहे हों। मैंने उत्सुक नेत्रों से हम गुका की ओर देखा तो वहाँ एक विशाल राजपासाद आसमान से कथा मिलाय खड़ा था। एक ओर रमणीक उपवन था दूसरी ओर एक गामन सुन्वी मन्दिर। सुन्य यह कायापळट देख कर आश्चर्य हुआ। मुख्य हार पर जाकर देखा, तो दो चोबादार ऊदे मखमळ की वर्दियों पहने, जरी के पट्टे बाँचे खड़े थे। मैंने उनसे पूछा—''क्यो भाई, यह किस का महळ है ?"

चे बदार-अर्जुननगा की महारानी का।

में - क्या अभी हाल ही में बना है ?

चोक्दार - हां ! तुम कौन हो !

में एक परदेशी यात्रा हूँ। क्या द्वम महारानी को मेरी सूचना दे दोंगे ? चोबदार — तुम्हारा क्या नाम है और कहाँ से आते हो !

में - उनते केवल इतना कह देना कि यूराप से एक यात्री आया है और आपके दर्शन करना चाइता है।

चोबदार भीतर चला गया और एक क्षण के बाद आकर बोळा, 'मेरे साथ आओ।'

मैं उस क साय दो लिया। पहले एक लम्बी दालान मिली जिसमें भौति-भौति के पक्षी विजनों निबेठे चहक रहे थे। इसके बाद एक विस्तृत बारहदरी मैं पहुँचा जो सम्पूर्णतः पाषाण की बनी हुई था। मैंने ऐसी सुन्दर गुलकारी नाइसह इ के अतिरिक्त और कहीं नहीं देखी। फर्श की पचीकारी को देखकर उस पर पाँव धरते संकोच होता था। दीवारों पर निपुण चित्रकारों की रचनाएँ शोमायमान थीं। बारहदरी के दूबरे थिरे पर एक चब्तरा था बिस पर मोटी काळीनें बिळी हुई थीं। मैं फर्श पर बैठ गया। इतने में एक ळम्बे कद का रूपवान पुरुष अन्दर आता हुआ दिखाई दिया। उसके मुख पर प्रतिमा की क्योति झळक रही थी और ऑखों से गर्व टपका पड़ता था। उसकी काळी और माळे की नोक के सहश तनी हुई मूँ छें, उसके भोरे की तरह काले घूँ घरवा के बाळ उसकी आकृति की कटोरता को नम्र कर देते थे। विनयपूर्ण वीरता का इससे मुन्दर चित्र नहीं खिंच सकता था। उसने मेरी ओर देखकर मुसकराते हुए कहा—'आप मुझे पहचानते हैं !'' मैं अदब से खड़ा होकर बोळा—''मुझे आपसे परिचय का सीमाग्य नहीं प्राप्त हुआ।'' वह काळीन पर बैठ गया और बोळा, मैं शेरसिंह हूँ।'' मैं अवाक रह गया शेरसिंह ने फिर कहा, 'स्या आप प्रसन्त नहीं हैं कि आपने मुझे पिस्तौळ का ळक्ष्य नहीं बनाया ! मैं तब पशु था अब मनुष्य हूँ। मैंने कहा, ''आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यदि आशा हो, तो मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ।''

शेरिलंह ने मुसकराकर कहा—मैं समझ गया, पूछिए ।
मैं—जब आप समझ ही गये तो मैं पूछूँ क्यों ?
शेर—सम्भव है, मेरा अनुमान ठीक न हो ।
मैं—मुझे भय है कि उस प्रश्न से आपको दुःख न हो ।
शेर—कम-से-कम आपको मुझसे ऐसी शंका न करनी चाहिए ।
मैं—विद्यावरी के अम में कुछ सार था !

शेरिलंह ने सिर इकाकर कुछ देर में उत्तर दिया—जी हाँ, था। जिस वक्त मैंने उसकी कछाई पकड़ी थी उस समय आवेश से मेरा एक एक अंग काँप रहा था। मैं विद्याघरी के उस अनुग्रह को मरणपर्यन्त न भूलूँगा। मगर इतना प्रायिश्चन्त करने पर भी मुझे अपनी ग्डानि से निवृत्ति नहीं हुई। संसार की कोई वस्तु स्थिर नहीं, किन्तु पाप की कालिमा अमर और असिट है। यदा और कीर्ति कालान्तर में मिट बाती है किन्दु पाप का घव्या नहीं मिटता। मेरा विचार है कि ईश्वर भी दाग को नहीं मिटा सकता। कोई तपस्या, कोई दण्ड कोई

प्रायिश्वत्त इस कालिमा को नहीं थो सकता। पतितोद्धार की कथाएँ और तौबा या कम्फेशन करके पान से मुक्त हो जाने की बातें, यह सब संसार-लिप्सी पाखंडी धर्मीवलम्बियों की कलनाएँ हैं।

हम दोनों यही बातें कर रहे थे कि रानी प्रियंवदा सामने आकर खड़ी हो गयीं। मुझे आज अनुभव हुआ, जो बहुत दिनों से पुस्तकों में पढ़ा करता था कि सोंदर्थ में प्रकाश होता है। आज इसकी सत्यता मैंने अपनी ऑंखों से देखी। मैंने जब उन्हें पहळे देखा या तो निश्चय किया था कि यह ईस्वरीय कलानेपुण्य की पराकाष्ठ है; परन्तु अब बब मैंने उन्हें दोबारा देखा, तो ज्ञात हुआ कि वह इस असल की नकल थी। प्रियंवदा ने मुसकराकर कहा—'मुसाफिर, तुझे स्वदेश में भी कभी हम लोगों की याद आयी थी?' अगर मैं चित्रकार होता तो उसके मधुर हास्य को चित्रित करके प्राचीन गुणियों को चिक्तत कर देता। उसके मुँह से यह प्रश्न सुनने के लिए मैं तैयार न था। यदि इसी मौंति मैं उसका उचर देता तो शायद वह मेरी घृष्टता होती और शेरसिंह के तेवर बदल जाते। मैं यह भी न कह सका कि मेरे जीवन का सबसे मुखद भाग वही था, जो ज्ञानसरोवर के तट पर व्यतीत हुआ था; किन्तु मुझे इतना साहस भी न हुआ। मैंने दबी जवान से कहा—'क्या मैं मनुस्य नहीं हूँ ?''

( )

तीन दिन बीत गये। इन तीनों दिनों में खूब मालूम हो गया कि पूर्व को आतिथ्यसेवी क्यों कहते हैं। यूरोप का कोई दूसरा मनुष्य जो यहाँ की सम्यता से परिचित न हो, इन सत्कारों से ऊब जाता। किन्तु मुझे इन देशों के रहन-सहन का बहुत अनुभव हो चुका है और मैं इसका आदर करता हूँ।

चौथे दिन मेरी विनय पर रानी प्रियंवदा ने अपनी शेष कथा सुनानी ग्रह की-

ऐ मुसाफिर, मैंने तुझसे कहा था कि अपनी रियासत का शासनभार मैंने श्रीघर पर रख दिया था और जितनी योग्यता और दूरदर्शिता से उन्होंने इस काम को सम्हाका है, उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। ऐसा बहुत कम हुआ है कि एक विद्वांन् पण्डित जिसका सारा जीवन पठन-पाठन में न्यतीत हुआ हो, एक रियासत का बोझ सम्हाके; किन्तु राजा वीरवल की मौति पं श्रीधर मी सब कुछ कर सकते हैं। मैंने परीक्षार्थ उन्हें यह काम सौंपा था। अनुभव ने सिद्ध कर दिया कि वह इस कार्य के स्वया योग्य हैं। ऐसा जान पड़ता है कि कुलपरम्परा ने उन्हें इस काम के लिए अभ्यस्त कर दिया है। जिस समय उन्होंने इसका काम अपने हाथ में लिया, यह रियासत एक ऊजड़ ग्राम के सहश्च थी। अब वह धनधान्यपूर्ण एक नगर है। शासन का कोई ऐसा विभाग नहीं, जिस पर उनकी सुक्षम हिष्ट न पहुँची हो।

योदे ही दिनों में लोग उनके शील-स्वभाव पर मुग्ब हो गये और राजा रणधीरसिंह भी उन पर कृपा-दृष्टि रखने लगे। पण्डितजी पहले शहर से बाहर एक ठाकुर-द्वारे में रहते ये। किन्तु जब राजा साहब से मेल-जोल बढ़ा तो उनके आग्रह से विवश होकर राजमहल में चले आये। यहाँ तक परस्पर में मैत्री और घनिष्टता बढ़ी कि मान-प्रतिष्ठा का विचार भी जाता रहा। राजा साहब पण्डितजी से संस्कृत भी पढ़ते ये और उनके समय का अधिकाश माग पण्डितजी के मकान पर ही कटता था; किन्तु शोक! यह विद्याप्तेन या शुद्ध मित्रभाव का आकर्षण न था। यह सौंदर्य का आकर्षण था। यदि उस समय मुझे लेशमात्र भी संदेह होता कि रणधीरसिंह की यह वनिष्टता कुल और ही पहलू लिये हुए है तो उसका अन्त इतना खेदजनक न होता जितना कि हुआ। उनकी दृष्टि विद्याभरी पर उस समय पड़ी जब वह ठाकुरद्वारे में रहती थी और यह सारो कुशोजनाएँ उसी की करामात थीं। राजा साहब स्वभावतः बड़े ही सच्चरित्र और संयमी पुरुष हैं; किन्तु बिस रूप ने मेरे पति जैसे देवपुरुष का ईमान डिगा दिया, वह कुल कर सकता है।

मोली-माली विद्याधरी मनोविकारों की इस कुटिल नीति से बेखबर थी। जिस प्रकार छलों ने मारता हुआ हिरन व्याध की फैलाई हुई हरी-हरी बास से प्रसन्न होकर उस ओर बढ़ता है और यह नहीं समझता कि प्रत्येक पन मुझे सर्वनाश की ओर लिये जाता है, उसी मौति विद्याधरी को उसका चंचल मन अन्धकार की ओर खींचे लिये जाता था। वह राजा साहव के लिए अपने हाथों से बीड़े लगाकर मेजती, पूजा के लिए चन्दन रगड़ती। रानीजी से भी उसका बहनापा हो गया। वह एक क्षण के लिए भी उसे अपने पास से न जाने देतीं। दोनों साथ-साथ बाग की सेर करतीं, साथ-साथ झूल झूलतीं, साथ-साथ चौपह

खेडतीं। यह उनका शृङ्कार करती और वह उनकी मॉॅंग-चोटी सॅंवारती मानों विद्याधरी ने रानी के दूदय में वह स्थान प्राप्त कर लिया, जो किसी समय सुसे प्राप्त था। लेकिन वह गरीब क्या जानती थी कि जब मैं बाग की रिवर्शों में बिचरती हूँ, तो कुवासना मेरे तलवे के नीचे ऑखें विद्याती है, जब मैं सूला स्लती हूँ, तो वह आड़ में बैठी हुई आनन्द से स्मती है। इस एक सरक हृदय अबड़ा स्त्री के किए चारों ओर से चक्रव्यूह रचा जा रहा था।

इस प्रकार एक वर्ष व्यतीत हो गया. राजा साहब का रन्त-जन्त दिनौं-दिन बढ़ता जाता था। पण्डितजी को उनसे वह स्नेह हो गया को गुरुजी को अपने एक होनहार शिष्य से होता है। मैंने जब देखा कि आठों पहर का यह बहवास पण्डितजी के काम में विध्न डालता है, तो एक दिन मैंने उनसे कहा -यदि आपको कोई आपत्ति न हो, तो दूरस्य देहातों का दौरा आरम्भ कर दें और इस बात का अनुसंधान करें कि देहातों में कुष में के लिए बैंक खोलने में हमें प्रजा से कितनी सहानुभूति और कितनी सहायता की आधा करनी चाहिए। पण्डितजी के मन की बात नहीं जानती ; पर प्रत्यक्य में उन्होंने कोई आपित नहीं की। दूसरे ही दिन प्रातःकाळ चले गये। किन्तु आश्चर्य है कि विद्यावरी उनके साथ न गयी। अब तक पण्डितजी जहाँ कहीं जाते थे, विद्याघरी परछाई" की भौति उनके साथ रहती थी। असुविवा या कष्ट का विचार भी उसके मन भैंन आता था। पण्डितजी कितना ही सम शार्थे, कितना ही डरायें, पर वह उनका साथ न छोड़ती थी : पर अवकी बार कष्ट के विचार ने उसे कर्तव्य के मार्ग से निम्नुख कर दिया। पहले उसका पातिव्रत एक वृक्ष था, जो उनके प्रेम की क्यारी में अकेला खड़ा था; किन्तु अब उत्ती क्यारी में मैत्री का वास-पात निकल आया था, जिनका पोषण भी उसी भोजन पर अवलम्बित था।

( 3 )

ऐ मुसिकिर, छः महीने गुजर गये और पिडत श्रीधर वापस न आये।
पहाड़ों की चोटियों पर छाया हुआ हिम घुळ-घुळकर निदयों में बहने लगा,
उन्की गोद में फिर रंग-विरंग के फूड लहलहाने लगे। चन्द्रमा की किरणें फिर
फूकों की भहक सूँवने लगीं। सभी पर्वतों के पक्षी अपनी वार्षिक यात्रा समास
कर फिर स्वदेश सा पहुँचे; किन्दु पिडतजी रिवासत के कामों में ऐने उत्कक्के

कि मेरे निरन्तर आग्रह करने पर भी अर्जुननगर न आये। विद्याधरी की ओर से वह इतने उदासीन क्यों हुए, समझ में नही आता था। उन्हें तो उसका वियोग एक खण के लिए भी असह्य था। किन्तु इसने अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि विद्याधरी ने भी आग्रह पूर्ण पत्रों के लिखने के अतिरिक्त उनके पास जाने का कष्ट न उठाया। वह अग्ने पत्रों में लिखती 'स्थामीजी, मैं बहुत त्याकुळ हूँ, यहाँ मेरा जी जरा भी नहीं लगता। एक-एक दिन एक-एक वर्ष के समान व्यतीत होता है। न दिन को चैन, न रात को नींद। क्या आप मुझे भूल गये है मुझसे कौन-सा अपराध हुआ है क्या आपको मुझ पर दया भी नहीं आती है में आपके वियोग में रो-रोकर मरी जाती हूँ। नित्य स्वप्न देखती हूँ कि आप आ रहे हैं; पर यह स्वप्न कभी सच्चा नहीं होता' उसके पत्र ऐसे ही प्रेमस्य शब्दों से भरे होते ये और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जो कुछ वह लिखती थी, वह भी अक्षरशः सत्य था; मगर इतनी व्याकुळता, इतनी चिन्ता और इतनी उद्दिग्नता पर भी उसके मन में कभी यह प्रक्रन न उठा कि क्यों न मैं ही उनके पास चली चलूँ।

बहुत ही सुहावनी ऋतु थी। ज्ञानसरोवर में यौवन-काल की अभिलाषाओं की भौंति कमल के फूल खिले हुए थे। राजा रणजीतिसिंह की पचीसेवीं ज्यन्ती का ग्रुम-मृहूर्त आया। सारे नगर में आनन्दोत्सव की तैयारियाँ होने लगीं। यहिणयाँ कोरे-कोरे दीपक पानी में भिगोने लगीं कि वह अधिक तेल न सोख जाये। चैत्र की पूर्णिमा थी, किन्तु दीपक की जगमगाहट ने ज्योत्स्ना को मात कर दिया था। मैंने राजा साहब के लिए इस्फ़हान से एक रख-जटित तलवार मेंगा रखी थी। दरबार के अन्य जागीरदारों और अधिकारियों ने भी भौंति-भौंति के उपहार मेंगा रखे थे। मैंने विद्याधरी के घर जाकर देखा, तो वह एक पुष्पहार गूँय रही थी। मैं आध घण्टे तक उसके सम्मुख खड़ी रही; किन्तु वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसे मेरी आहट भी न जिली। तब मैंने घीरे से पुकारा—"बहन !" विद्याधरी ने चौंककर सिर उठाया और बड़ी शिवता से वह हार फूल की डाली में छिपा दिया और लिजत होकर बोली, क्या तुम देर से खड़ी हो ! मैंने उत्तर दिया आध घंटे से अधिक हुआ।

विद्याधरी के चेहरे का रंग उड़ गया, ऑखें इक गयी, कुछ हिचकिचाई.

कुछ घबराई, अपने अपराधी हृदय को इन शब्दों से शांत किया—यह हार मैंने ठाकुरजी के लिये गूँथा है। उस समय निद्याधरी की धवराहट का मेद मैं कुछ न समझी। ठाकुरजी के लिए हार गूँथना क्या कोई लज्जा की बात है है फिर जब वह हार मेरी नजरों से लिया दिया गया तो उसका जिक ही क्या ? हम दोनों ने कितनी ही बार साथ बैठकर हार गूँथ थे। कोई निपुण माजिन भी हमसे अच्छे हार न गूँथ सकतो थी; मगर इसमें शर्म क्या ? दूसरे दिन यह रहस्य मेरी समझ में आ गया। वह हार राजा रणधीरसिंह को उपहार में देने के लिए बनाया गया था।

यह बहुत सुन्दर वस्तु थी। विद्याधरी ने अग्ना सारा चातुर्य उस के बनाने में खर्च किया था। कदाचित् यह सबसे उत्तम वस्तु थी जो राजा साहब की मेंट कर सकती थी। वह ब्राह्मणा थी। राजा साहब की गुक्माता थी। उसके हाथों से यह उपहार बहुत ही शोभा देता था; किन्तु यह बात उसने मुझसे छिपाई क्यों ?

मुझे उस दिन रात भर नींद न आयी। उसके इस रहस्य-भाव ने उसे मेरी नजरों से गिरा दिया। एक बार ऑख झपकी तो मैंने उसे स्वप्न में देखा, मानों वह एक सुन्दर पुष्प है; किन्दु उसकी बास मिट गयी हो। वह मुझसे गले मिलने के लिए बढ़ी; किन्दु मैं हट गयी और बोली कि त्ने मुझसे वह बात किपाई क्यों ?

( १० )

ऐ मुसाफिर, राजा रणधीरसिंह की उदारता ने प्रजा को माळामाल कर दिया। रईसों और अमीरों ने खिळअतें पाईं। किसी को घोड़ा मिळा, कि नी को जागीर मिळी। मुझे उन्होंने भी मगवद्गीता की एक प्रति एक मखमळी बस्ते में रखकर दी। विद्याधरी को एक बहुमूल्य जड़ाऊ कंगन मिळा। उस कंगन में अनमोळ हीरे जड़े हुए थे। देहळी के निपुण स्वर्णकारों ने इसके बनाने में अपनी कळा का चमत्कार दिखाया था। विद्याधरी को अब तक आमूषणों से इतना प्रेम न था, अब तक सादगी ही उसका आमूषण और पवित्रता ही उसका शर्गगार थी; पर इस कंगन पर वह छोट-पोट हो गयी।

े आषाद का महीना आया । घटाएँ गगनमंडल में मंडलाने लगी । पण्डित

श्रीघर को घर की सुध आयी। पत्र बिखा कि मैं आ रहा हूँ। विद्याधरी ने मकान खूद साफ कराया और स्वयं अपना बनाव-श्रुंगार किया। उसके वस्त्रों से चन्दन की महक उड़ रही थी। उसने कंगन को संदूकचे से निकाला और सोचने ढगी कि इसे पहनूँ या न पहनूँ ? उसके मन ने निश्चय किया कि न पहनूँगी। संदूक बंद करके रख दिया।

सहसा लैंडी ने आकर सूचना दी कि पण्डितजी आ गये। यह सुनते ही विद्याधरी छपककर उठी; किन्तु पित के दर्शनों की उत्सुकता उसे द्वार की ओर नहीं के गयी। उसने बड़ी फ़र्ती से संदूकचा खोला, कंगन निकाल कर पहना खोर अपनी सूरत आहने में देखने छगी।

इधर पण्डितजी प्रेम की उत्कंठा से कदम बढ़ाते दालान से ऑगन और ऑगन से विद्याधरी के कमरे में आ पहुँचे। विद्याधरी ने आकर उनके चरणों को अपने सिर से स्पर्ध किया। पण्डितजी उसका यह श्रांगार देखकर दंग रह गये। एकाएक उनकी दृष्टि उस कंगन पर पद्गी। राजा रणधीरसिंह की संगत ने उन्हें रहों का पारखी बना दिया था। ध्यान से देखा तो एक-एक नगीना एक-एक हजार का था। चिकित होकर बोळे, 'यह कंगन कहाँ मिला !'

विद्याधरी ने जवाब पहळे ही छोच रखा था। रानी प्रियंवदा ने दिया है। यह जीवन में पहला अवसर था कि विद्याधरी ने अपने पतिदेव से कपट किया। जब हृदय शुद्ध न हो तो मुख से सत्य क्योंकर निकळे ! यह कंगन नहीं, वरन एक विषेळा नाग था।

( 22 )

एक सताह गुजर गया । विद्याघरी के चित्त की शांति और प्रसन्नता छत हो गयी थी । यह शन्द कि रानी प्रियंवदा ने दिया है, प्रतिक्षण उसके कानों में गूँजा करते । वह अपने को घिक्कारती कि मैंने अपने प्राणाधार से क्यों कपट किया । बहुधा रोया करती । एक दिन उसने सोचा कि क्यों न चककर पति से सारा बृत्तान्त सुना दूँ । क्या वह मुझे क्षमा न करेंगे ? यह सोचकर उठी; किन्तु पति के सम्मुख जाते ही उसकी जवान बन्द हो गयी । वह अपने कमरे में आयी और फूट-फूटकर रोने ढगी । कंगन पहनकर उसे बहुत आनन्द हुना या । इसी कंगन ने उसे हँसाया था, अब वही रहा रहा है । विद्याधरी ने रानी के साथ बागों में सेर करना छोड़ दिया, चौपड़ और शतरंज उसके नाम को रोवा करते। वह सारे दिन अपने कमरे में पढ़ी रोया करती और सोचती कि क्या कहाँ। काळे वस्त्र पर काळा दाग छिप जाता है, किन्तु उज्ज्वल वस्त्र पर काळिमा की एक बूँद भी झलकने लगती है। वह सोचती, इसी कंगन ने मेरा सुख हर लिया है, यही कंगन मुझे रक्त के ऑस रखा है। सर्प जितना सुन्दर होता है उतना ही विषाक्त भी होता है। यह सुन्दर कंगन विषयर नाग है, मैं उसका सिर कुचल डाल्गा। यह निश्चय करके उसने एक दिन अपने कमरे में कोयले का अलाव बलाया, चारों तरफ के किवाइ बन्द कर दिये और उस कंगन को जिसने उसके जीवन को संकटमय बना रखा था, संदूकचे से निकालकर आग में डाल दिया। एक दिन वह था कि कंगन उसे आणों से भी प्यारा था, उसे मखमळी संदूकचे में रखती थी, आज उसे इतनी निर्दयता से आग में जला रही है।

विद्याधरी अलाव के सामने बैठी हुई थी कि इतने में पिण्डत श्रीधर ने द्वार खटखटाया। विद्याधरी को काटो तो लोडू नहीं। उसने उठकर द्वार खोल दिया और क्षिर छुकाकर खड़ी हो गयी। पण्डितजी ने बड़े आश्चर्य से कमरे में निगाइ दौहाई, पर रहस्य कुल समझमें न आया। बोले कि किवाइ बंद करके क्या हो रहा है! विद्याधरी ने उत्तर न दिया। तब पण्डितजी ने छड़ी उठा ली और अलाव छुरेदा ती कज़न निकल आया। उसका संपूर्णतः रूपान्तर हो गया था। न वह समक थी, न वह रज़, न वह आकार। घवराकर बोले, विद्याधरी, वुम्हारी बुद्ध कहाँ है!

विद्या—मूष्ट हो गयी है।
पण्डित—इस कंगन ने तुम्हारा क्या विगाड़ा था !
विद्या—इसने मेरे दृदय में आग लगा रखी है।
पण्डित—ऐसी अमूल्य वस्तु मिट्टी में मिल गयी !
विद्या—इसने उससे भी अमूल्य वस्तु का अपहरण किया है।
पण्डित—तुम्हारा सिर तो नहीं फिर गया है!
विद्या—शायद आपका अनुमान सत्य है।
पण्डितजी ने विद्यास्त्री की ओर जुमनेवाली निगाहों से देखा। विद्यासरी

की आँखें नीचे को छक गयीं। वह उनसे आँखें न मिला सकी। भय हुआ कि कहीं यह तीत्र हिष्ट मेरे हृदय में न चुभ जाय। पण्डितजी कठोर स्वर में बोके---

विद्याधरी, दुम्हें सम्ब कहना होगा । विद्याधरी से अब न इका गया, वह रोने लगी और पण्डितजी के सम्मुख घरती पर गिर पड़ी ।

### ( ११ )

विद्याधरी को जब सुघ आयी तो पण्डितजी का वहाँ पता न था। घवराई हुई बाहर के दीवानखाने में आयी, मगर यहाँ भी उन्हें न पाया। नौकरों से पूछा तो मालूम हुआ कि घोड़े पर सवार होकर ज्ञानसरोवर की ओर गये हैं। यह सुनकर विद्याधरी को कुछ ढाढ़स हुआ। वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी राह देखती रही। दोपहर हुआ, सूर्य सिर पर आया, संध्या हुई, चिड़ियाँ बसेरा केने क्यीं, फिर रात आयी, गगन में तारागण जगमगाने छगे; किन्तु विद्याधरी दीवार की मौति खड़ी पति का इन्तजार करती रही। रात मीग गयी, वनजन्तुओं के भयानक शब्द कानों में आने छगे, सन्नाटा छा गया। सहसा उसे घोड़े के टापों की ध्वनि सुनाई दी। उसका हुदय फड़कने छगा। आनन्दोन्मच होकर द्वार के बाहर निकछ आयी; किन्तु घोड़े पर सवार न था। विद्याधरी को अब विश्वास हो गया कि अब पतिदेव के दर्शन न होंगे। या तो उन्होंने संन्यास छे छिया या आत्मघात कर छिया। उसके कंठ से नैराश्य और विषाद में डूबी हुई ठंढी साँस निकछी। वहीं भूमि पर बैठ गयी और सारी रातं खून के आँसू बहाती रही। जब उषा की निद्रा भंग हुई और पन्नी आनन्दगान करने छगे तब वह दुखिया उठी और अन्दर जाकर छेट रही।

जिस प्रकार सूर्य का ताव जल को सोख लेता है, उसी मॉॅंति शोक के ताव ने विद्याधरी का रक्त जला दिया। मुख से ठंडी सॉंस निकलती थी, ऑंखों से गर्म ऑंस् बहते थे। मोजन से अरुचि हो गयी 'और जीवन से घुणा। इसी अवस्था में एक दिन राजा रणधीरसिंह सहदेवना-माव से उसके पास आये। उन्हें देखते ही विद्याधरी की ऑंबों रक्तवर्ण हो गयीं, कोध से ओठ कॉॅंपने लगे, झल्लाई हुई नागिन की मॉंति फुफकारकर उठी और राजा के समुख आकर कर्कश स्वर में बोली, 'पापी, यह आग तेरी ही लगायी हुई है। यदि सुक्तमें अब भी कुछ सत्य है, तो तुक्ते हस दुष्टता के क हुवे फल मिलेंगे।' ये तरि के-से शब्द राजा के हृदय में चुम गये। मुँह से एक शब्द भी न निकला। काळ से न डरनेवाला राजपूत एक स्त्री की आग्नेय दृष्टि से कॉॅंग उठा।

( \$\$ )

एक वर्ष बीत गया हिमालय पर मनोहर हरियाली छाई फूलों ने पर्वत की गोद में कीड़ा करनी गुरू की। यह ऋतु बीती, जल-यह ने बर्फ की सुफेद चादर ओढ़ी, बलपिक्षयों की मालाएँ मैदानों की ओर उड़ती हुई दिखाई देने लगीं। यह मौसम भी गुजरा। नदी-नालों में दूध की धारें बहने लगीं, चन्द्रमा की खच्छ निर्मछ ज्योति ज्ञानसरोवर में थिरकने छगी; परन्तु पण्डित श्रीघर की कुछ टोइ न ढगी । विद्यावरी ने राजभवन त्याग दिया और एक पुराने निर्जन मन्दिर में तपस्विनियों की भौति कालक्षेप करने लगी। उस दुखिया की दशा कितनी करण। जनक थी। उसे देखकर मेरी आँखें भर आती थीं। वह मेरी प्यारी सखी थी। उसकी संगत में मेरे जीवन के कई वर्ष आनन्द से व्यतीत इए थे। उसका यह अपार दुःख देलकर मैं अपना दुःख भूळ गयी। एक दिन वह था कि उसने अपने पातित्रत के बढ़ पर मनुष्य को पशु के रूप में परिणत कर दिया था. और आब यह दिन है कि उसका पति'भी उसे त्याग रहां है। किसी की के हृदय पर इससे अधिक लज्जा बनक, इससे अधिक प्राणघातक आबात नहीं लग सकता । उसकी तपत्या ने मेरे हृदय में उसे फिर उसी समान के पद पर बिंठा दिया। उसके सतीत्व पर फिर मेरी श्रद्धा हो गयी: किन्त्र उससे कुछ पूछते. सान्त्वना देते मुझे संकोच होता था। मैं डरती थी कि कहीं विद्यावरी यह न समझे कि मैं उससे बदला ले रही हूँ। कई महीनों के बाद जब विद्याधरी ने अपने हृदय का बोझ इन्नका करने के लिए स्वयं मुझसे यह वृत्तान्त कहा तो मुझे र्जात हुआ कि यह सब काँटे राजा रणधीरिसंह के बोये हुए थे। उन्हीं की प्रेरणा से रानीजी ने पण्डितजी के साथ जाने से रोका। उसके स्वभाव ने जो कुछ रंग बदला वह रानीजी ही की कुछगति का फल था। उन्हीं की देखा-देखी उसे बनाव-श्रङ्कार की चाट पड़ी, उन्हीं के मना करने से उससे कंगन का भेद पण्डितजी से छिपाया । ऐसी घटनाएँ खियों के जीवन में नित्य होती रहती हैं और उन्हें जरा भी शंका नहीं होती। विद्यावरी का पातिवत आदर्श था। इसिलए यह विचलता उसके ६दय में चुभने लगी। मैं यह नहीं

कहती कि विद्याधरी कर्चव्याय से विचलित नहीं हुई, चाहे किसी के बहकाने से, चाहे अपने भोलेपन से, उसने कर्चव्य का सीधा रास्ता छोड़ दिया, परन्तु पाप-करपना उसके दिल से कोसों दूर थी।

### ( \$8 )

ऐ मुसाफिर, मैंने पण्डित श्रीधर का पता लगाना ग्रुक्त किया। मैं उनकी मनोवृत्ति से परिचित थी। वह श्रीरामचन्द्र के भक्त थे। कौशलपुरी की पितृत्र श्रीम और सर्थू नदी के रमणीक तट उनके जीवन के मुखलप्तर थे। मुझे खयाक आया कि सम्मव है, उन्होंने अयोध्या की राह ली हो। कहीं मेरे प्रयत्त से उनकी खोज मिल जाती और मैं उन्हें लाकर विद्याघरी के गले से मिला देती, तो मेरा जीवन सफल हो जाता। इस विरहिणी ने बहुत दु:ल झेले हैं। क्या अव भी देवताओं को उस पर दया न आयेगी! एक दिन मैंने शेरसिंह से कहा और पाँच विश्वरत मनुष्यों के साल अयोध्या को चली। पहाड़ों से नीचे उतरते ही रेल मिल गयी। उसने हमारी यात्रा मुल्म कर दी। बीसवें दिन मैं अयोध्या पहुँच गयी और धर्मशाले में ठहरी। किर सर्थू में स्नान करके श्रीरामचन्द्र के दर्शन को चली। मन्दिर के ऑगन में पहुँची ही थी कि पण्डित श्रीधर की सीम्यमूर्ति दिलाई दी। वह एक कुशासन पर बैठे हुए रामायण का पाठ कर रहे थे और सहस्रों नर-नारी बैठे हुए उनकी अमृतवाणी का आनन्द उठा रहे थे।

पण्डितजी की दृष्टि पुझ पर ज्यों ही पड़ी, वह आसन से उठकर मेरे पास आये और बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया। दो-ढाई घण्टे तक उन्होंने मुझे उस मन्दिर की सैर कराई। मन्दिर की छत पर से सारा नगर शतरंज के बिसात की भाँति मेरे पैरों के नीचे फैका हुआ दिखाई देता था। मन्दगामिनी वायु सरयू की तरंगों को धीरे-धीरे थपकियाँ दे रही थी। ऐसा जान पड़ता था मानों स्नेहमयी माता ने इस नगर को अपनी गोद में छिया हो। यहाँ से जब अपने डेरे को चळी तो पण्डितजी भी मेरे साथ आये। जब वह इतिमनान से बैठे तो मैंने कहा—आपने तो इम छोगों से नाता ही तोड़ छिया।

पण्डितजी ने दुखित होकर कहा-विघाता की यही इच्छा थी। मेरा क्या

वश था। अब तो भीरामचन्द्र की शरण आ गया हूँ और शेष जीवन उन्हीं की सेवा में मेंट होगा।

मैं—आप तो श्रीरामचन्द्र की शरण आ गये हैं, उस अवला विद्याधरी की किसकी शरण में छोड़ दिया है ?

पण्डित-आपके मुख से ये शब्द शोभा नहीं देते।

मैंने उत्तर दिया—विद्याधरी को मेरी शिफारिश की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने उसके पातिवत पर सन्देह किया है तो आपसे ऐसा भीषण पाप हुआ है, बिसका प्रायश्चित्त आप बार-बार बन्म छेकर भी नहीं कर सकते। आपकी यह भक्ति इस अधर्म का निवारण नहीं कर सकती। आप क्या बानते हैं कि आपके विद्योग में उस दुखिया का जीवन कैसे कट रहा है!

किन्तु पण्डितजी ने ऐसा मुँह बना लिया, मानों इस विषय में वह अन्तिम शब्द कह चुके ! किन्तु मैं इतनी आसानी से उनका पीछा क्यों छोड़ने छगी ! मैंने सारी कथा आशोपान्त सुनायी । और रणशीरसिंह की कपटनीति का रहस्य खोळ दिया तब पण्डितजी की ऑंखें खुळीं । मैं वाणी में कुश्छ नहीं हूं, किन्तु उस समय सत्य और न्याय के पश्च ने मेरे शब्दों को बहुत ही प्रभावशाळी बना दिया था । ऐसा जान पड़ता था, मानों मेरी जिह्हा पर सरस्वती विराजमान हों । अब वह बातें याद आती हैं तो मुझे स्वयं आश्चर्य होता है । आखिर विजय मेरे ही हाथ रही । पण्डितजी मेरे साथ चळने पर उद्यत हो गये।

( १५ )

यहाँ आकर मैंने शेरिएंड को यहाँ छोड़ा और पण्डितजी के साथ अर्जुननगर को चढ़ी। इस दोनों अपने विचारों में मम थे। पण्डितजी की गर्दन धर्म से ध्रकी हुई थी क्योंकि अब उनकी हैसियत कठनेवालों को भौति नहीं, बल्कि मनानेवालों की तरह थी।

आब प्रणय के सूखे हुए धान में फिर पानी पड़ेगा, प्रेम की सूखी हुई नदी फिर उमड़ेगी!

चब हम विद्याधरी के द्वार पर पहुँचे तो दिन चढ़ आया था। पण्डितबी बाहर ही रूक गये थे। मैंने भीतर चाकर देखा तो विद्याधरी पूजा पर थी। किन्तु यह किसी देवता की पूजा न थी। देवता के स्थान पर पण्डितजी की खड़ाऊँ रखी हुई थी। पातिव्रत का यह अलोकिक हरय देखकर मेरा हुदयं उलकित हो गया। मैंने दौदकर निद्याधरी के चरणों पर सिर झका दिया। उसका सरीर सुलकर काँटा हो गया था और शोक ने कमर झका दी थी।

विद्याधरी ने मुझे उठाकर छाती से लगा लिया और बोली—बहन, मुझे छिलत न करो। खूब आयीं, बहुत दिनों से जी तुम्हें देखने को तरस रहा था।

मैंने उत्तर दिया—जरा अयोध्या चली गयी थी। जब हम दोनों अपने देश में थीं तो जब मैं कहीं जाती तो विद्याधरी के लिए कोई न कोई उपहार अवस्य लाती। उसे वह बात याद आ गयी। सजल-नयन होकर बोल—मेरे लिए भी कुल लायीं!

मैं—एक बहुत अच्छी वस्तु छायी हूँ।
विद्या—क्या है, देखूँ ?
मैं—पहळे बूझ जाओ।
विद्या—सुद्दाग की पिटारी होगी ?
मैं—नहीं, उससे अच्छी।
विद्या—टाकुरजी की मूर्ति ?
मैं—नहीं उससे भी अच्छी।
विद्या—मेरे प्राणाधार का कोई समाचार ?
मैं—उससे भी अच्छी।

विद्याधरी प्रबल आवेश से व्याकुल होकर उठी कि द्वार पर जाकर पति का स्वागत करे, किन्तु निर्बलता ने मन की अभिकाषा न निकलने दी ! तीन बार सँमली और तीन बार गिरी, तब मैंने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और आँचल से हवा करने लगी। उसका हृद्य बड़े वेग से धड़क रहा या और पतिदर्शन का आनन्द ऑंकों से ऑंसू बनकर निकलता था।

जब जरा चिच सावधान हुआ तो उसने कहा—उन्हें बुझा लो, उनका दर्शन मुझे रामबाण हो बायगा।

ऐसा ही हुआ। ज्योंही पण्डितजी अन्दर आये, विद्याघरी उठकर उनके पैरों से लिपट गयी। देवी ने बहुत दिनों के बाद पति के दर्शन पाये हैं अश्रुघारा से उनके पैर पखार रही है।

मैंने वहाँ ठहरना उचित न समझा। इन दोनों प्राणियों के हृदय में कितनी ही बातें आ रही होंगी, दोनों क्या-क्या कहना और क्या-क्या सुनना चाहते होंगे, यह विचार, मैं उठ खड़ी हुई और बोळी—बहन, अब मैं जाती हूँ, शाम को फिर आऊँगी। विद्याघरी ने मेरी ओर ऑखें उठाई। पुतिल्यों के स्थान पर हृदय रखा हुआ था। दोनों ऑखें आकाश की ओर उठाकर बोळी—ईश्वर तुम्हें इस यश का फल दें।

## ( १६ )

ऐ मुफाफिर, मैंने दो बार पण्डित श्रीधर को मौत के मुँह से बचाया या, किन्तु आज का सा आनन्द कभी न प्राप्त हुआ था।

बन मैं ज्ञानसरोवर पर पहुँची तो दोपहर हो अन्य था। विद्याधरी की ग्रुमकामना मुझसे पहले ही पहुँच चुकी थी। मैंने देखा है कोई पुरुष गुफा से निकलकर ज्ञानसरोवर की ओर चला जाता है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस समय यहाँ कीन आया। लेकिन बन समीप आ गया तो मेरे हृदय में ऐसी तरंगे उठने लगीं मानों लाती से बाहर निकल पड़ेगा। यह मेरे प्राणेश्वर, मेरे पति-देव थे। मैं चरणों पर गिरना ही चाहती थी कि उनका कर-पाश मेरे गले में पह गया।

पूरे दस वर्षों के बाद आज मुझे यह शुभ दिन देखना नसीब हुआ। मुझे उस समय ऐसा जान पड़ता था कि ज्ञानसरोवर के कमक मेरे ही लिए खिले हैं, गिरिराज ने मेरे ही लिए फूल की शब्या है, हवा मेरे ही लिए हमती हुई आ रही है।

दस वर्षों के बाद मेरा उजदा हुआ घर बसा ; गये हुए दिन लौटे । मेरे आनन्द का अनुमान कौन कर सकता है ।

मेरे पति ने प्रेमकरण आँखों से देखकर कहा-'प्रियंवदा !'

# मर्यादा की वेदी

यह वह समय या जब चिचौड़ में मृदुमाधिणो मीरा प्यारी आत्माओं को देश्वर-प्रेम के प्याले पिछाती थी। रणछोड़ जी के मन्दिर में जब मक्ति से विह्नल होकर वह अपने मधुर खरों में अपने पियूषपूरित पदों को गाती, तो श्रोतागण प्रेमानुराग से उन्मच हो जाते। प्रतिदिन यह खगीय आनन्द उठाने के किए चारे चिचौड़ के लोग ऐसे उत्तुक होकर दौड़ते, जैसे दिन-भर की प्यासी गायें दूर से किसी सरोवर को देखाकर उसकी ओर दौड़ती हैं। इस प्रेम सुधा-सागर से केवल चिचौड़वार्ट्य ही कि तृप्ति न होती थी, विलक्त समस्त राजपूताना की महभूमि प्लाहि हो जाती थी।

एक बार ऐसा संयोग हुआ कि झालावाड़ के रावसाइब और मन्दार राज्य के कुमार, दोनों ही लाव लक्कर के साथ चिचीड़ आये। रावसाइव के साथ राबकुमारी प्रमा भी थी, जिसके रूप और गुण की दूर तक चर्चा थी। यहीं रणकोड़ जी के मन्दिर में दोनों की आँखें मिकी। प्रेम ने बाण चलाया।

राजकुमार सारे दिन उदासीन भाव से शहर की गिंध्यों में घूमा करता। राजकुमारी विरह से व्यथित अपने महल के झरोखों से झाँका करती। दोनों स्थाकुल होकर सन्ध्या समय मन्दिर में आते और यहाँ चन्द्र को देखकर कुमु-दिनी खिल जाती।

प्रेम-प्रवीण मीरा ने कई बार इन दोनों प्रेमियों को सतृष्ण नेत्रों से परस्पर देखते हुए पाकर उनके मन के मानों को ताड़ लिया। एक दिन कीर्चन के पश्चात् जब झालावाड़ के रावसाइव चलने लगे तो उसने मन्दार के राजकुमार को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा—रावसाइब, मैं प्रभा के लिए यह वर लाई हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए।

प्रभा लज्जा से गड़-सी गयी। राजकुमार के गुण-शील पर रावसाहब पहले ही से मोहित हो रहे थे, उन्होंने तुरन्त उसे छाती से लगा लिया।

उसी अवसर पर चिचौड़ के राणा भोजराज भी मन्दिर में आये। उन्होंने प्रभा का मुख-चन्द्र देखा। उनकी छाती पर सौंप बोटने छगा।

# ( ? )

झालावाड़ में बड़ी धूम थी। राजकुमारी प्रमा का आज विवाह होगा।
मन्दार से बरात आयेगी मेहमानों के सेवा सम्मान की तैयारियाँ हो रही थीं।
दुकानें सबी हुई थीं। नौबतखाने आमोदाळाप से गूँजते थे। सड़कों पर सुगन्धि
छिड़की बाती थी। अद्वालिकाएँ पुष्य-कताओं से शोभायमान थीं। पर बिसके
छिए ये सब तैयारियाँ हो रही थीं, वह अपनी वाटिका के एक दक्ष के नीचे
उदास बैठी हुई रो रही थी।

रिनवास में डोमिनियाँ आनन्दोत्सव के गीत गा रही थीं। कहीं सुन्दिर्शें के हाव-भाव थे, कहीं आभूषणों की चमक-दमक कहीं हास-परिहास की बहार। नाइन बात-वात पर तेज होती थी। माछिन गर्व से फूळी नसमाती थी। धोबिन ऑखें दिखाती थी। कुम्हारिन मटके के सदृश फूळी हुई थी। मण्डप के नीचे पुरोहितजी बात-वात पर सुवर्ण-मुद्राओं के लिए उनकते थे। रानी सिर के बाळ खोळे भूखी-प्यासी चारों ओर दौड़ती थी। सबकी बौडारें सहती थी और अपने भाग्य को सराहती थी। दिल खोळकर हीरे बवाहिर छटा रही थी। आज प्रभा का विवाह है बड़े भाग्य से ऐसी वातें सुनने में आती हैं। सब-के-सब अपनी-अपनी धुन में मस्त हैं। किसी को प्रभा की फिक नहीं है, बो बुख के नीचे अकेडी बैठी रो रही है।

एक रमणी ने आकर नाइन से कहा—बहुत बढ़-बढ़कर बातें न कर, कुछ राजकुमारी का भी ध्यान है ! चल, उनके बाल गूँथ।

नाइन ने दाँतों तके बीभ दबाई। दोनों प्रभा को ढूँढ़ती हुई बाग में पहुँचीं। प्रभा ने उन्हें देखते ही आँसू पोछ डाके। नाइन मोतियों से मौँग भरने छगी और प्रभा सिर नीचा किये आँखों से मोती बरसाने छगीं।

रमणी ने सजळ नेत्र होकर कहा-विहन, दिल इतना छोटा मत करो । कुँहमाँगी मुराद पाकर इतनी उदास क्यों होती हो ?

प्रभा ने सद्देली की ओर देखकर कहा—बहिन, न जाने क्यों दिल बैठा बाता है। सद्देली ने छेड़कर कहा—पिया-मिलन की बेकली है!

प्रभा उदाधीन भाव से बोळी—कोई मेरे मन में बैठा कह रहा है कि अब खनसे मुलाकात न होगी। सहेली उसके केश सँवारकर बोली—जैसे उपःकाल से पहले कुछ सँधेरा हो जाता है उसी प्रकार मिलाप के पहले प्रेमियों का मन अधीर हो जाता है।

प्रभा बोली—नहीं बहिन, यह बात नहीं। मुझे शकुन अच्छे नहीं दिखाई देते। आज दिन-भर मेरी आँख फड़कती रही। रात को मैंने बुरे स्वप्न देखे हैं। मुझे शंका होती है कि आज अवस्य कोई न कोई विष्न पड़नेवाला है। तुम राणा भोजराब को जानती हो न ?

सन्ध्या हो गयी। आकाश पर तारों के दीपक जले। झालावाड़ में बूढ़े ज्वान सभी लोग बरात की अगुवानी के लिए तैयार हुए। मरदों ने पागें सँबारी, शक्त साजे। युवतियाँ श्रुंगार कर गातीं बजातीं रिनवास की ओर चलीं। हज़ारों स्त्रियाँ छत पर बैठीं बारात की राह देख रही थीं।

अचानक शोर मचा कि बरात आ गयी। लोग सँभल बैठे, नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगीं सलामियाँ दगने लगीं। जवानों ने घोड़ों को एड़ लगाई। एक आण में सवारों की एक सेना राज-भवन के सामने आकर खड़ी हो गयी। लोगों को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि यह मन्दार की बरात नहीं थी बल्कि राणा भोजराज की सेना था।

झालावाड्वाले अभी विस्मित खड़े ही थे, कुछ निश्चय न कर सके थे कि क्या करना चाहिए। इतने में चिचौड्वालों ने राज-भवन को घेर क्रिया। तक आलावाड़ी भी सचेत हुए। सँमलकर तलवारें खींच ली और आक्रमणकारियों पर टूट पड़े। राजा महल में छुन गया। रनिवास में भगदड़ सच गयी।

प्रमा से छहे। श्रङ्कार किये सहेहियों के साथ बैठी थी। यह हलचल देखकर 'घबराई। इतने में रावसाहब हॉफ ते हुए आये और बोले—बेटी प्रमा, राणा भोजराज ने हमारे महल को घेर लिया है। तुम चटपट ऊपर चली जाओ और द्वार को बन्द कर लो। अगर इम क्षत्रिय हैं, तो एक चित्तौड़ी भी यहाँ से जीता न जायगा।

रावसाहन बात भी पूरी न करने पाये थे कि राणा कई बीरों के साथ आ पहुँचे और बोले—चित्तीदवाले तो सिरं कटाने के लिए आये ही हैं। पर दि वे राजपूत हैं तो राजकुमारी लेकर ही जायेंगे। बुद्ध रावसाहन की ऑखों से ज्वाला निकदने लर्म । वे तलवार खींचकर राणां पर झन्दे । उन्होंने बार बचा लिया और प्रमा से कहा—नावकुमारी, हमारे साथ चलांगी ?

प्रभा सिर श्रुकाण राणा के मामने आकर बोली-हाँ, चल्ँगी।

रावसाहब के कई आदिन में ने पकड़ लिया था। वे तहपकर कोळे—प्रभा, तुराहरू की कन्या है है

प्रना की ऑखिं स्वाह हो गयी। बोडी—राणा भी तो राजपूर्ती के कुछतिहरू दि: जनसहय ने आकर कहा—निर्लंजना !

कटार के नं चे पड़ा डूआ बलिदान का पशु जैसी दीन दृष्टि से देखता है, उमी भौति प्रना ने रावकाइब की ओर देखकर कहा—जिस झाळावाड़ की गोद में पढ़ी हूँ, क्या उसे रक्त से रँगवा दूँ?

रावसादव ने कोध से कॉॅंपकर कहा—क्षत्रियों को रक्त इतना प्यास नहीं होता ! मर्थादा पर प्राण देना उनका धर्म है !

तव प्रभा की ऑलें लाक हो गयीं। चेहरा तमतमाने लगा।

बोली—राजपूत-कन्या अपने सतील की रक्षा आप कर सकती है। इसके लिए रिधर-प्रवाह की भावश्यकता नहीं!

पल भर में राणा ने प्रभा की गोद में उठा लिया। विजली की भौति झपट कर बाहर निकले। उन्होंने उसे बोडे पर विठा लिया, आप सवार हो गये और घोड़े को उड़ा दिया। अन्य चित्ते हिया ने भी बोड़ों की बागें मोड़ दों उनके सो जवान भूभि पर पड़े इट्टर रहे थे; पर किसी ने तकवार न उठायी थी।

रात को दर बजे मन्दारवाहे भी पहुँचे। मगर यह शोक-समाचार पाते ही छौट गये। मन्दार-कुमार निराशा से अचेत हो गया। जैसे रात को नदी का किनारा सुनसान हो जाता है, उसी तरह सारी रात झाळावाड़ में सन्नाटा छाया रहा।

( ३ )

चिचौड़ के रंग-महल में प्रभा उदास बैटी सामने के सुन्दर पौधों की पिचयों गिन रही थी। सन्ध्या का समय था। रंग-विरंग के पक्षी वृक्षों पर बैठे कलक्र कर रहे थे। इनने में राणा ने कमरे में प्रवेश किया। प्रभा उठकर साड़ी हो गर्भा।

राणा बोळे-प्रभा, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ । मैं बलपूर्व तुम्हें माता-विता की गोद से छीन लाया; पर यदि मैं तुमसे कहूँ कि यह सब खुम्हारे प्रेम से विवश होकर मैंने किया, तो तुमं मन में हँ सोगी और कहोगी कि यह निराले, अन्हे ढंग की प्रीति है; पर वास्तव में यही बात है। जबसे मैंने रणछोड़जी के मंदिर में दुमको देखा तबसे एक क्षण भी ऐसा नहीं बीता कि मैं दुम्हारी सुधि में विकल न रहा होऊँ । तुम्हें अपनाने का अन्य कोई उपायं होता, तो मैं कदापि इस पाद्यविक दङ्ग से काम न देता। मैंने रावसाइव की सेवा में वारवार संदेश मेजे; पर उन्होंने हमेशा मेरी उपेक्षा की। अन्त में जब दुम्हारे विवाह की अविध आ गयी और मैंने देखा कि एक ही दिन में तुम दूसरे की प्रेम-पात्री हो जाओगी और दुम्हारा ध्यान करना भी मेरी आत्मा को दूषित, करेगा, तो छाचार होका मुझे यह अनीति करनी पड़ी। मैं मानता हूँ कि यह सर्वथा मेरी स्वार्थान्त्रज्ञ है। मैंने अपने प्रेम के सामने तुम्हारे मनोगत भावों को कुछ न समझा ; पर प्रेम स्वयं एक बढ़ी हुई स्वार्थपरता है, जब मनुष्य को अपने प्रियतम के सिवाय और कुछ नहीं स्झता । मुझे पूरा विश्वास था कि मैं अपने विनीत भाव और प्रेम से तुमको अपना लूँगा। प्रभा, प्यास से सरता हुआ मनुष्य यदि किसी गढ़े में मुँह डाल दे, तो वह दण्ड का भागी नहीं है। मैं प्रेम का प्यासा हैं। मीरा मेरी सहधर्मिणी है। उसका हृदय प्रेम का अगाव सागर है। उसका एक चुल्लू भी मुझे उनमत्त करने के लिए काफ़ी या ; पर जिस हृदव में ईश्वर का वास हो वहाँ मेरे लिए स्थान कहाँ ? तुम शायद कहोगी कि यदि तुम्हारे सिए पर प्रेम का भूत सवार था तो क्या सारे राजपताने में स्त्रियों न थीं। निसंदेह राजपताने में सुन्दरता का अभाव नहीं है और न चिचौड़ा विपति की ओर हे विवाह की बातचीत किसी के अनादर का कारण हो सकती है : पर इसका बवार तुम आप ही हो। इसका दीष तुम्हारे ही ऊपर है। राजस्थान में एक ही विचौद है. एक ही राणा और एक ही प्रमा। सम्भव है, मेरे माग्य में प्रेमानन्द भोगना न हिला हो। यह मैं अपने कर्म-लेख को मिटाने का थोड़ा-सा प्रयत्न कर रहा हूँ ; परन्तु मान्य के आधीन बैठे रहना पुरुषों का काम नहीं है। मुझे इसर्में सफलता होगी या नहीं, इसका फैसला तुम्हारे हाथ 🕻 🛭

प्रभा की ऑखें बमीन की तरफ़ थीं और मन फ़दकनेवाछी चिड़िया की

भौति इवर-उधर उड़ता फिरता था। वह झालावाड़ को मारकाट से बचाने के लिए राणा के साथ आयी थी, मगर राणा के प्रति उसके हृदय में कोष की तरंगें उठ रही थीं। उसने सोचा था कि वे यहाँ आयेंगे तो उन्हें राजगूत कुक-कलंक, अन्यायी, दुराचारी, दुरात्मा, कायर कहकर उनका गर्व चूर-चूर कर दूँगी। उसको विस्वास था कि यह अपमान उनसे न सहा जायगा और वे मुझे बलात अपने काबू में लाना चाहेंगे। इस अन्तिम समय के लिए उसने अपने हृदय को खूब मजबूत और अपनी कटार को खूब तेज कर रखा था। उसने निश्चय कर लिया था कि इसका एक वार उनपर होगा, दूसरा अपने कलेजे पर और इस प्रकार यह पाय-काण्ड समाप्त हो जायगा। लेकिन राणा की नम्रता, उनको करणात्मक विवेचना और उनके विनीत भाव ने प्रभा को शान्त कर दिया। आग पानी से बुझ जाती है। राणा कुल देर वहाँ बैठे रहे, किर उठकर चले गये।

( \* )

प्रभा को चिचौड़ में रहते दो महीने गुज़र चुके हैं। राणा उसके पास फिर न आये। इस बीच में उनके विचारों में कुछ अन्तर हो गया है। झालाबाड़ पर श्राक्रमण होने के पहले मीराबाई को इसकी विट्युल खबर न थी। राणा ने इस प्रस्ताव का गुप्त रखा था। किन्तु अब मीराबाई प्रायः उन्हें इस दुराग्रह पर लिजत किया करता है और घारे-घारे राणा को भो विश्वास होने लगा है कि प्रभा इस तरह काचू में नहीं आ सकती। उन्होंने उसके सुख-विलास की सामग्री एकत्र करने में क'ई कसर नहीं रख छोड़ां था। लेकिन प्रभा उनकी तरफ ऑख उठाकर भी नहीं देखती। राणा प्रभा की लेंडियों से नित्य का समचार पूछा करते हैं और उन्हें रोज वही निराशापूण बचान्त सुनायी देता है। मुरझायी हुई कही किसी माँति नहीं खिळती। अतप्य उनको कमा-कभी अपने इस दुस्साइस पर पश्चाचाप होता है। वे पळताते हैं कि मैंने ज्यर्थ ही यह अन्याय किया। लेकिन फिर प्रभा का अनुप्तम सौन्दर्थ नेत्रों के सामने आ जाता है और वह अपने मन को इस विचार से समझा केते हैं कि एक सगर्वा सुन्दरी का प्रेम हतनी जल्दी परिवर्तित नहीं हो सकता। निस्सन्देह मेरा मृदु व्यवहार कभी-न-किये अपना प्रभाव दिखळायेगा।

प्रभा सारे दिन अनेलो बैठी बैठी उनताती और झुँसलाती थी। उसके

विनोद के निमित्त कई गानेवाली स्त्रियों नियुक्त थीं; किन्तु राग-रंग से उसे अहिन हो गयी थी। वह प्रतिक्षण चिन्ताओं में हुवी रहती थी।

राणा के तम्र भाषण का प्रभाव अब सिट चुका था और उनकी आस हिण्ड कृष्टि अब फिर अपने यथार्थ रूप में दिखायी देने छगी थी। पारणाह हैन् धान्तिकारक नहीं होती। वह केवल निरुत्तर कर देती है! प्रभा को अब अपने अवाक् हो जाने पर आश्चर्य होता है। उसे राणा की बातों के उसर भी प्रसने करों हैं। वह कभी-कभी उनसे लड़कर अपनी किस्मत का फैसका करते के लिए विकल हो जाती है।

मगर अब वाद-विवाद किस काम का ? वह सोचती है कि मैं रावसाहब की कन्या हूँ; पर संसार की दृष्टि में राणा की रानी हो चुकी। अब यदि मैं इस कैद से छूट भी बार्ज तो मेरे लिए कहाँ टिकाना है ? मैं कैसे मुँह दिखालँगी ? इससे केवड मेरे वंश का ही नहीं वरन समस्त राजपूत-जाति का नाम इब जाबगा । मन्दार-कुमार मेरे एच्चे प्रेमी है। मगर क्या वे मुझे अर्ज्जाकार करेंगे ? और यदि वे निन्दा की एरवाइ न करके मुझे प्रहण भी कर हैं तो उनका मस्तक सदा के लिए नीचा हो जायगा और कभी-न-कभी उनका मह मेरी तरफ़ हे फिर जायगा । वे मुझे अपने कुछ का कछंक समझने हरोंगे । या यहाँ से किसी तरह भाग जाऊँ ? टेकिन भागकर जाऊँ कहाँ ? बार के घर ? वहाँ अब मेरी पैठ नहीं। मन्दार कुमार के पास ? इसमें उनका अपमान है और मेरा भी। तो क्या भिखारिणी बन बाऊँ ? इसमें भी जग-इँसाई होगी और न जाने प्रबद्ध भावी किस मार्ग पर छे जाय। एक अवला स्त्री के लिए सन्दरता प्राणघातक यंत्र से कम नहीं। ईश्वर, वह दिन न आये कि मैं क्षत्रिय-जाति का कलंक बन्ँ ! अत्रिय-जाति ने मर्यादा के लिए पानी की तरह एक बहाया है। उनकी इजारों देवियाँ पर-पुरुप का मुँह देखने के भय से सुखी लकड़ी के समान जल मरी हैं। ईश्वर, वह घड़ी न आये कि मेरे कारण किसी राजपूत का सिर खज्जा से नीचा हो। नहीं, मैं इसी कैट में मर बाऊँगी। राणा के अन्याय सहँगी, चल्ँगी, मरूँगी, पर इसी घर में । विवाह जिससे होना था हो चुका ! हृदय में उसकी उपासना वरूँगी, पर काठ के बाहर उसका नाम न निकादूँ री। एक दिन इँझलावर उसने राणा को बुला मेजा। वे आये। उनका चेहरा उतरा था। वे कुछ चिन्तित-हे थे। प्रभा कुछ कहना चाहती थी; पर उनकी स्रत देखकर उसे उन पर दया आ गयी। उन्होंने उसे बात करने का अवसर न देकर स्वयं कहना ग्रुरू किया।

'प्रभा तुमने आज मुझे बुलाया है। यह मेरा सौभाग्य है। तुमने मेरी सुधि दें की : मगर यह मत समझो कि मैं मृद-वाणी सुनने की आशा टेकर आया हैं। नहीं में जानता हैं, जिसके लिए तुमने मुझे बुखाया है। यह को बुम्हारा अपराधी त्रस्तारे सामने खडा है। उसे जो दण्ड चाहो, दो। मझे अब तक आने का साहस न हुआ। इसका कारण यही दण्ड-भय था। तुम क्षत्राणी हो और क्षत्राणियाँ धमा करना नहीं जानतीं । झालावाड में चब तम मेरे साथ आने पर रवयं उद्यत हो गयीं, तो मैंने उसी क्षण तुम्हारे जीहर परख लिये। मुझे माद्रम हो गया कि तम्हारा हृदय वल और विस्वास से भरा हुआ है। उसे काबू में लाना सहज नहीं । तम नहीं जानती कि यह एक मास मैंने किसी तरह काटा है। तड्य तड्यकर मर रहा हूँ; पर जिस तरह शिकारी बफरी हुई सिंहिनी के सम्मल जाने से दरता है, वहीं दशा मेरी थी। मैं कई बार आया यहाँ तमको उदास तिउरियों चढाये बैठे देला । उसे अन्दर पैर रखने का साइस न हुआ ; सगर आब मैं बिना बुखाया मेहमान नहीं हूँ । द्वमने मुझे बुलाया है और द्रम्हें अरने मेहमान का स्वागत करना चाहिए। इदय से न सही-जहाँ अग्नि प्रवालित हो, वहाँ ठण्डक कहाँ ?--बातों ही से सही, अपने भावों को दवाकर ही सदी, मेहमान का स्वागत करो । संसार मे शत्रु का आदर मित्रों से भी अधिक किया जाता है।

'प्रमा, एक क्षण के लिए कोघ को शांत करो और मेरे अपराघों पर विचार करो । तुम मेरे ऊपर यही दोषारोपण कर एकती हो कि मैं तुम्हें माता-पिता की गोद से छीन ढाया । तुम जानती हो, कृष्ण भगवान् रुक्मिणी को हर लाये थे । राजपूर्तों में यह कोई नयी बात नहीं है । तुम कहोगी, इससे झालावाड़वालों का अपमान हुआ; पर ऐसा कहना कदापि ठीक नहीं । झालावाड़वालों ने वही किया, जो मदी का धर्म था । उनका पुष्पार्थ देखकर हम चिकत हो भाषे । यदि वे कृतकार्य नहीं हुए तो यह उनका दोष नहीं है । वीरों की सदैव जीत नहीं होती । हम इसलिए सफल हुए कि हमारी संख्या अधिक थी और इस काम के लिए तैयार होकर गये थे। वे निश्शंक थे, इस कारण उनकी हार हुई। यदि इम वहाँ से शीन्न ही प्राण बचाकर भाग न आते तो इमारी गति वहीं होती को रावसाइब ने कही थी। एक भी चिचौड़ी न बचता। केकिन ईश्वर के लिए यह मत सोचों कि मैं अपने अपराध के दूषण को मिटाना चाहता हूँ। नहीं, मुझसे अपराध हुआ और मैं हृदय से उस पर लिजत हूँ। पर अब तो जो कुछ होना था, हो चुका। अब इस बिगड़े हुए खेल को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। यदि मुझे तुम्हारे हृदय में कोई स्थान मिले तो मैं उसे स्वर्ग समझूँगा। हूबते हुए को तिनके का सहारा भी बहुत है। क्या यह संमव है!"

प्रभा बोळी—नहीं।
राणा—झाळावाड़ जाना चाहती हो ?
प्रभा—नहीं।
राणा—मन्दार के राजकुमार के पास मेज दूँ ?
प्रभा—कदापि नहीं।
राणा—केकिन मुझसे यह तुम्हारा कुढ़ना देखा नहीं जाता।
प्रभा—आप इस कष्ट से शीघ ही मुक्त हो जायेंगे।
राणा ने भयभीत दृष्टि से देखकर कहा—"जैसी तुम्हारी इच्छा" और वे

( 4 )

दस बजे रात का समय था। रणछोड़ जी के मन्दर में कीर्तन समात हो खुका था और वैज्यव साधु बैठे हुए प्रसाद पा रहे थे। मीरा स्वयं अपने हाथों से थाल का-काकर उनके आगे रखती थी। साधुओं और अन्यागतों के आदर-सत्कार में उस देवी को आस्मिक आनन्द प्राप्त होता था। साधुगण जिस प्रेम से मोजन करते थे, उससे यह शंका होती थी कि स्वादपूर्ण वस्तुओं में कहीं मिक्त-भजन से भी अधिक सुख तो नहीं है। यह सिद्ध हो चुका है कि ईश्वर की दी हुई वस्तुओं का सदुपयोग ही ईश्वरोपासना की सुख्य रीति है। इसिल्प ये महारमा कोग उपासना के ऐसे अच्छे अवसरों को क्यों खोते ? वे कभी हैंट पर हाथ फेरते और कभी आसन बदकते थे। मुँह से 'नहीं' कहना तो वे चोर पाप के समान समझते थे। यह भी मानी हुई बात है कि जैसी वस्तुओं का इम सेवन करते 🖏 वैसी ही आत्मा भी बनती है। इसल्टिए वे महात्मागण बी और खोबे से उदर को ख़ब भर रहे थे।

पर इन्हीं में एक महातमा ऐसे भी थे जो ऑलों बन्द किये ध्यान में मन थे। थाल की ओर ताकते भी न थे। इनका नाम प्रेमानन्द था। ये अपन ही आये थे। इनके चेहरे पर कान्ति झलकती थो। अन्य साधु खाकर उठ गये, परन्तु उन्होंने बाल छुआ भी नहीं।

मीरा ने हाय जोड़कर कहा - महाराज, आपने प्रसाद को छुआ भी नहीं। दासी से कोई अपराघ तो नहीं हुआ ?

साध-नहीं, इच्छा नहीं थी ।

मीरा-पर मेरी विनय आपको माननी पड़ेगी।

साध-मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन ककँगा, तो तुमको भी मेरी एक बात माननी होगी।

मीरा-कहिए, क्या आज्ञा है ?

साध-माननी पड़ेगी।

मोरा — मानूँ गी। साधु — वचन देतो. हो !

मीरा-वचन देती हूँ, आप्'प्रसाद पायें।

मीराबाई ने समझा या किं साध कोई मन्दिर बनवाने या कोई यज्ञ पुणे करा देने की याचना करेगा। ऐसी बातें नित्य प्रति हुआ ही करती थीं और मीरा का सर्वस्व साध-सेवा के छिए अर्पित या: परन्तु उसके छिए साधु ने ऐसी कोई याचना न की। वह मीरा के कानों के पास मुँह छे जाकर बोळा-आज दो घण्टे के बाद राज-भवन की चोरदरवाजा खोळ देना।

मीरा विस्मित हो कर बोळी-आप कौन हैं ?

साध-मन्दार का रार्वक्रमार।

" मीरा ने राजकुमार को सिर से पाँव तक देखा। नेत्रों में आदर की जगह घृणा थी। कहा-राजपूत देंगे छढ नहीं करते।

राबकुमार—यह नियम उस अवस्था के लिए है जब दोनों पक्ष समान शक्ति रखते हों।

सीरा-देश नहीं हो सकता।

राभकुमार—आपने वचन दिया है, उसका पालन करना होगा।
गीरा—महाराज की आज्ञा के सामने मेरे वचन का कोई महत्त्व नहीं।
राभकुमार—मैं यह कुछ नहीं चानता। यदि आपको अपने वचन की
कुछ भी मर्गदा रखनी है तो उसे पूरा कीजिए।

मीरा—( सोचकर) महस्त्र में जाकर क्या करोगे ? नामक्कमार—नयी रानी से दो-दो बातें।

मीरा चिन्ता में विकीन हो गयां। एक तरफ ग्राणा की कड़ी आशा थी और दूसरी तरफ अपना वचन और उसका पालन करने का परिणाम। कितनी ही वौराणिक घटनाएँ उसके सामने आ रही थी। दशरथ ने वचन पालने के लिए अपने प्रिय पुत्र को बनवास दे दिया। मैं वचन दे चुकी हूँ। उसे पूरा करना मेरा परन धर्म है; लेकिन पति की आशा को कैसे तोड़ूँ ? यदि उनकी आशा के विरेद्ध करती हूँ तो लोक और परलंक दोनों विगड़ते हैं। क्यों न उनसे स्पष्ट कह दूँ। क्या वे मेरी यह प्रार्थना स्वीकार न करेंगे? मैंने आर्ज तक उनसे कुछ नहीं माँगा। आज उनसे यह दान माँगूंगी। क्या वे मेरे वचन की मर्यादा की रक्षा न करेंगे? उनका हृदय कितना विश्वाल है! निरसंदेह वे मुझ पर वचन तोड़ने का दोप न कगाने देंगे।

इस तरह मन में निश्चय करके वह बोली—कब खोल दूँ ? राजकुमार ने उडलकर कहा—आर्था रात को । मीरा—मैं स्वयं तुम्हारे साय चल्ँगी । राजकुमार—क्यों ?

मीरा — दुमने मेरे खाय छळ किया है। मुझे लुम्हारा विश्वास नहीं है। राजकुमार ने टिजित होंकर कहा — अच्छो, तो आप द्वार पर खड़ी रहिएगा।

मीरा-विद फिर कोई दशा किया तो बान से हाथ धोना पड़ेगा। राजकुमार-मैं सब कुछ सहने के किए तैयार हूँ।

## ( & )

मीरा यहाँ से राणा की सेवा में पहुँची। वे उसका बहुत आदर करते थे। वे खड़े हो गये। इस समय भीरा का आना एक असाधारण बात थी। उन्होंने पूछा—वाईबी, क्या आशा है!

मीरा—आपने भिश्वा माँगने आयी हूँ। निराश न की बिएगा। मैंने आब तक आपने कोई विनती नहीं की; पर आज एक ब्रह्म-फौँए में फँए गयी हूँ। इसमें से मुझे आप ही निकाल सकते हैं! मन्दार के राजकुमार को तां आप जानते हैं!

राणा—हाँ, अच्छी तरह।

मीरा—आज उसने मुझे बड़ा घोखा दिया। एक वैष्णव महात्मा का रूप बारण कर रणछोड़ की के मन्दिर में आया और उसने छळ करके मुझे वचन देने पर वाध्य किया। मेरा बाहस नहीं होता कि उसकी काट-विनय आपसे कहूँ। राणा—प्रभा से मिळा देने को तो नहीं कहा ?

भीरा—जी हाँ, उसका अभिनय वही है। लेकिन स्वाल यह है कि मैं आधी रात को राजमहल का गुप्त द्वार खोल दूँ। मैंने उसे बहुत समझाया ; बहुत धमकाया ; पर वह किसी भाँति न माना। निदान विवश होकर जब मैंने कर दिया तब उसने प्रसाद पाया, अब मेरे वचन की ब्लाज आपके हाथ है। आप चाहे उसे पूरा करके मेरा मान रखें, चाहे उसे तोड़कर मेरा मान तोड़ दें। आप मेरे ऊपर जो इमाहिए रखते हैं, उसी के मरोसे मैंने वचन दिया। अब मुझे इस फन्दे से उवारना आप ही का काम है।

राणा कुछ देर वोचकर बोळे— तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम देवी हो, तुम्हारे वचन नहीं टळ सकते। द्वार खोल दो। छेकिन बह उचित नहीं है कि वह अकेले प्रमा से मुलाकात करे। तुम स्वयं उसके साथ जाना। मेरी खातिर से इतना कछ उठाना। मुझे भय है कि वह उसकी जान लेने का इरादा करके न आया हो। ईर्ष्या में मनुष्य अन्धा हो जाता है। बाईजी, मैं अनने हृदय की बात तुमसे कहता हूँ। मुझे प्रमा को हर लाने का अत्यन्त शोक है। मैंने समझा था कि यहाँ रहते-रहते वह हिल-भिळ बायगी; किन्तु यह अनुमान गुलत निकला। मुझे भय है कि यदि उसे कुछ दिन यहाँ और रहना पड़ा तो यह जीती न बचेगी। मुझ पर एक अबड़ा की हत्या का अपराघ छम जायगा। मैंने उससे झालावाड़ बाने के लिए कहा, पर बह राज़ी न हुई। आब दुम उन दोनों की बातें सुनो। अगर वह मन्दार-कुमार के साथ जाने पर राजी हो, तो मैं प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे दूँगा। मुझसे कुढ़ना नहीं देखा जाता। ईश्वर इस सुन्दरी का हृदय मेरी ओर फेर देता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। किन्तु जब यह सुख भाग्य में लिखा ही नहीं है, तो क्या वश्च है। मैंने तुमसे ये बातें कहीं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। तुम्हारे पवित्र हृदय में ऐसे विषयों के लिए स्थान कहीं?

मीरा ने आकाश की ओर संकोच से देखकर कहा—तो मुझे आज्ञा है ? मैं चोर-द्वार खोल दूँ ?

राणा—तुम इस घर की स्वामिनी हो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं। मीरा राणा को प्रणाम कर चली गयी।

#### ( 6)

आधी रात बीत चुकी थी। प्रभा चुपचाप बैटी दीपक की ओर देख रही थी और सोचती थी, इसके घुढ़ने से प्रकाश होता है; यह बची अगर जढ़ती है तो दूसरों को लाम पहुँचाती है। मेरे जढ़ने से किसी को क्या जाम ? मैं क्यों घुद्र ? मेरे बीने की क्या जारूरत है ?

उसने फिर खिड़की से सिर निकालकर आकाश की तरफ़ देखा। काले पट पर उज्ज्वल तारे जगमगा रहे थे। प्रभा ने सोचा, मेरे अन्धकारमय भाग्य में ये दीतिमान तारे कहाँ हैं मेरे लिए जीवन के सुख कहाँ हैं ? क्या रोने के लिए जीऊँ ! ऐसे जीने से क्या लाभ ! और जीने में उपहास भी तो है। मेरे मन का हाल कीन बानता है ? संसार मेरी निन्दा करता होगा। आलावाइ की लियाँ मेरी मृत्यु के ग्रुभ समाचार सुनने की प्रतीक्षा कर रही होंगी। मेरी प्रिय माता लज्जा से आँखें न उठा सकती होंगी। केकिन जिस समय मेरे मरने की खबर मिलेगी, गर्व से उनका मस्तक ऊँचा हो जायगा। यह बेहयाई का जीना है। ऐसे जीने से मरना कही उत्तम है।

प्रभा ने तिकरें के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली । उसके हार्थ कॉप रहे थे। उसने कटार की तरफ ऑल बमाई । हृदय को उसके अभिवादन के लिए मज़ब्त किया। हाथ उठाया, किन्द्र न उठा; आत्मा इड़ न यी। ऑर्जि अपक गयी। सिर में चककर आ गया। कटार हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर पड़ी।

प्रभा कुद्ध होकर सोचने लगी—क्या मैं वास्तव में निर्लंड हूँ ? मैं राजपूतानी होकर मरने से डरती हूँ ? मान-मर्यादा खोकर वेहया लोग ही जिया करते हैं। वह कौन-सी आकांक्षा है जिसने मेरी आत्मा को इतना निर्वंड बना रखा है ? क्या राणा की मीठी-मीठी वातें ? राणा मेरे शतु हैं। उन्होंने मुझे पशु समझ रखा है, 'जिसे फँसाने के पश्चात् हम पिंजरे में बन्द करके हिलाते हैं। उन्होंने मेरे मन को अपनी वाक्य-मधुरता का कीड़ा स्थल समझ लिया है। वे इस तरह धुमा-धुमाकर वातें करते हैं और मेरी तरफ से युक्तियों निकाडकर उनका ऐसा उत्तर देते हैं कि ज्ञान ही बन्द हो जाती है। हाय ! [निर्दंथी ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया और मुझे यों खेळाता है ! क्या इसी किए जीऊँ कि उसके कपटभावों का खिल्छोना वन्हें ?

फिर वह कीन-सी अभिलाषा है ? क्या राजकुमार का प्रेम ? उनकी तो अब कस्पना ही मेरे लिए घोर पाप है। मैं अब उस देवता के योग्य नहीं हूँ, प्रियतम ! बहुतें दिन हुए मैंने तुमको हृदय से निकाल दिया। तुम भी मुझे दिल से निकाल डालो। मृत्यु के सिवाय अब कही मेरा ठिकाना नहीं है। शंकर! मेरी निबंक आत्मा को शक्ति प्रदान करो।। मुझे कर्तव्य-पालन का बल दो।

प्रमा ने फिर कटार निकाली ! इच्छा दृढ़ थी । हाथ उठा और निकट था कि कटार उसके शोकातुर दृदय में सुभ जाय कि इतने में किसी के पाँव की आइट सुनायी दी । उसने चौंककर सहमी हुई दृष्टि से देखा । मन्दार-कुमार घीरे-धीरे पैर दशता हुआ कमरे में दाखिल हुआ ।

( 4 )

प्रभा उसे देखते ही चौंक पड़ी। उसने कटार को छिपा छिया। राजकुमार को देखकर उसे आनन्द की जगह रोमांचकारी भय उत्पन्न हुआ। यदि किसी को बरा भी सन्देह हो गया तो इनका प्राण बचना कठिन है। इनको तुरन्त यहाँ से निकळ जाना चाहिए। यदि इन्हें बार्ते करने का अवसर दूँ तो विलम्ब होगा और फिर ये अवस्य ही फॅस बायेंगे। राणा इन्हें कदापि न छोड़ेंगे। ये विचार वायु और विजली की व्यम्रता के साथ उसके मस्तिष्क में दौड़े। वह तीव स्वर से बोळी—भीतर मत आओ।

राजकुमार ने पूछा - हुदो पहचाना नहीं ?

प्रस्त-सूत्र पहिचान खिया; किन्दु यह बातें करने का समय नहीं है। राणा उन्हारी बात में हैं। अभी यहाँ से चले जाओ।

राजकुमार ने एक पग और आगे बढ़ाया और निर्मीकता से लड़ा—प्रशः, तुम मुझते निष्टुरता करती हो ।

प्रभा ने वसकाकर कहा- तुम यहाँ ठहरोगे तो मैं शोर मचा दूँगी।

राजकुमार ने उदण्डता से उत्तर दिया—इतका मुझे भय नहीं। मैं अपनी जान इयेळी पर रखकर आया हूँ। आज दोनों में से एक का अन्त हो जायगा। या तो राणा रहेंगे या मैं रहूँगा तुम मेरे साथ चळोगी?

प्रभा ने दृढ़ता से कहा-नहीं।

राजकुमार व्यंग्यशाय से बोला — क्यों, क्या चिचौड़ का जल वायु पसन्द आ गया ?

प्रभा ने राजकुमार की ओर तिरस्कृत नेत्रों से देखकर कहा—संसार में अपनी सब बाक्ट पूरी नहीं होतीं। जिस तरह यहाँ मैं अपना जीवन काट रही हूँ, वह मैं ही जानती हूँ; किन्तु छोक निन्दा भी तो कोई चीन है! संसार की हिष्ट में चित्तीह की रानी हो चुकी। अब राशा जिस भौति रखें उसी भाँति रहूँगी। मैं अन्त समय तक उनसे घृणा करूँगी, कुटूँगी। जब जलन न सही जायगी, तो विष खा खूँगी या छाती में कटार मारकर मर बाऊँगी; छेकिन इसी भवन में। इस घर के बाहर कदाि पैर न रखूँगी।

राजकुमार के मन में सन्देह हुआ कि प्रभा पर राणा का वशीकरण मन्त्र चल गया। यह मुझसे छल कर रही है। प्रेम की जगह ईंग्यों पैदा हुई। वह उसी भाव से बोला—और यदि मैं यहाँ से उठा के जाऊँ ? प्रभा के तीवर बदल गये। बोली—मैं तो वही करूँगी जो ऐसी अवस्था में अत्राणियाँ किया करती है। अपने गले में छुरी मार लूँगी, या तुम्हारे गले में।

राजकुमार एक पग और आगे बढ़ाकर यह कटु-वास्य बोला—राणी के साथ तो तुम खुशी से चली आयी। उस समय यह छुरी कहीँ गयी थी ? प्रभा को यह शब्द शर-सा लगा । वह तिडमिछाकर बोली—उस समय हसी छुरी के एक वार से खून की नदी बहने छगती । मैं नहीं चाहती थी कि मेरे कारण मेरे भाई-वन्छुओं की जान जाय । इसके सिवाय में कुँवारी थी । मुझे अपनी मर्यादा के भग होने का काई भय न था । मैंने पातिव्रत नहीं लिया । कम-से-कम संसार मुझे ऐसा समझता था । मैं अपनी दृष्टि में अब भी वहीं हूँ ; किन्तु संसार की दृष्टि में कुछ और हो गयी हूँ । लोक-लाज ने मुझे राणा की आश्वाकारिणी बना दिया है । पतिव्रत की वेड़ी ज़बरदस्ती मेरे पैरों में डाढ दो गयी है । अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है । इसके विपरीत और कुछ करना अञ्चाणियों के नाम को कलकित करना है । दुम मेरे घात पर व्यर्थ नमक क्यों छिड़कते हो ! यह कीन-सी महम्मनो है । मेरे भाग्य में जो कुछ बदा है, वह भीग रही हूँ । मुझे भागने दो और तुमसे विनती करती हूँ कि शीव ही यहाँ से चढ़े आओ ।

राषकुमार एक पग और बड़ाकर दुष्ट-भाव से बोला—प्रभा, यहाँ आकर दुम त्रियाचिरत्र में निपुण हो गयी। तुम मेरे साथ विश्वासवात करके अब धर्म की आड़ ले रही हो। तुमने मेरे प्रणय को पैरों तले कुचल दिया और अब भर्यादा का बहाना दूँढ़ रही हो। मैं इन नेत्रों से राणा को तुम्हारे सौन्दर्य-पुष्प का भ्रमर बनते नहीं देख सकता। मेरी कामनाएँ मिट्टी में मिलती हैं तो तुम्हें लेकर जायंगी। मेरा कीवन नष्ट होता है तो उसके पहिले दुल्हारे जीवन का भी अन्त होगा। दुलारी देव करतो हो या नहीं देख समय मेरे साद चलती हो या नहीं है किले के बाहर मेरे आदमी खड़े हैं।

प्रभा ने निर्मयता से कहा-नहीं।

राजकुमार--शंच छो, नहीं तो पछताओगी।

प्रमा—खून सोच लिया है।

राजकुमार ने तलवार खींच की और वह प्रभा की तरफ़ खपके। प्रभा भय से ऑिंखें बन्द किये एक कदम पीछे इट गयी। मालूम होता था, उसे मूच्छीं आ जायगी।

अकरमात् राणां तहवार लिये वेग के साथ कमरे में दाखिल हुए। राषकुमार सँभवकर खड़ा हो गया। राणा ने सिंह के समान गरनकर कहा-दूर हट। क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उटाते।

राजकुमार ने तनकर उत्तर दिया— उज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है। राणा ने कहा—वुम्हारा वैशी तो मैं था। मेरे सामने आते क्यों छजाते थे! जरा मैं भी वुम्हारी तहवार की काट देखता।

राजकुमार ने ऍठकर राणा पर तलवार चलायी। शल-विश्वा में राणा अति कुशल थे। वार खाळी देकर राजकुमार पर अन्टे। इतने में प्रभा, जो मूर्विलत अवस्था में दीवार से चिमटी खड़ी थी, विजली की तरह चौंपकर राजकुमार के सामने खड़ी हो गयी। राणा वार कर चुके थे। तलवार का पूरा हाथ उसके कन्ये पर पड़ा। रक्त की फुहार छूटने लगी। राणा ने एक ठण्डी सौंद ली और उन्होंने तलवार हाथ से फेंककर गिरती हुई प्रभा को सँभाड लिया।

श्वणमात्र में प्रभा का मुखमण्डल वर्ण-हीन हो गया। ऑख़ बुझ गयी। दीपक ठण्डा हो गया। मन्दार-कुमार ने भी तक्रवार फेंक दी और वह ऑखों मैं ऑसू भर प्रभा के सामने घुटने टेककर बैठ गया। दोनों प्रेमियों की ऑखें सजल थी। पतिंगे बुझे हुए दीपक पर जान दे रहे थे।

प्रेम के रहस्य निराले हैं। अभी एक क्षण हुआ, राजकुमार प्रभा पर तलवार केकर झपटा या। प्रभा किसी प्रकार उसके साथ चलने पर उद्यत न होती थी। उज्जा का भय, धर्म की बेड़ी, केर्तव्य की दीवार, रास्ता रोके खड़ी थी। परंतु उसे तलवार के सामने देखकर उसने उस पर अपना प्राण अपण कर दिया। प्रीति की प्रथा निवाह दी, लेकिन अपने वचन के अनुसार उसी घर में।

हाँ, प्रेम के रहस्य निराके हैं। अभी एक क्षण पहके राजकुमार प्रमा पर तक्रवार केकर झपटा था। उसके खून का प्यासा था। ईर्ष्या की अग्नि उसके हृद्य में दहक रही थी। वह किथर की घारा से शान्त हो गयी। कुछ देर तक वह अचेत बैठा रोता रहा। फिर उठा और उसने तक्रवार उठाकर ज़ोर से अपनी छाती में सुभा की। फिर रक्त की फुहार निकर्का। दोनों घाराएँ मिळ गयी और उनमें कोई मेद न रहा।

प्रभा उसके साथ चळने पर राज़ी न थी। किन्तु वह प्रेम के बन्धन को तोइ न सकी। दोनों उस घर ही से नहीं, संसार से एक साथ सिधारे।

# मृत्यु के पीछे

बाबू ईश्वरचन्द्र को समाचारपत्रों में छेख छिखने की चाट उन्हीं दिनों पड़ी बब वे विद्याभ्यास कर रहे थे। नित्य नथे विषयों की चिन्ता में लीन रहते। पत्रों में अपना नाम देखकर उन्हे उससे कहीं ज्यादा खुशी होती थी जितनी परीक्षाओं में उचीर्ण होने या कक्षा में उचस्थान प्राप्त करने से हो सकती थी। वह अपने काळेज के 'गरम-दळ ' के नेता थे। समाचारपत्रों में परीचापत्रों की व्यटिकता या अध्यापकों के अनुचित व्यवहार की शिकायत का भार उन्हीं के सिर था। इससे उन्हें कालेब में प्रतिनिधित्व का काम मिल गया। प्रतिरोध के प्रत्येक अवसर पर उन्हीं के नाम नेतृत्व की गोटी पढ़ जाती थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि मैं इस परिमित क्षेत्र से निकलकर संसार के विस्तृत-क्षेत्र में अधिक एफल हो एकता हूँ। सार्वजनिक जीवन को वह अपना भाग्य समझ बैठे ये। कुछ ऐसा संयोग हुआ कि अमी एम० ए० के परीक्षार्थियों में उनका नाम निकलने भी न गया था कि 'गौरव' के सम्पादक महोदय ने बाणप्रस्थ छेने की ठानी और पत्रिका का भार ईश्वरचन्द्र दत्त के सिर पर रखने का निश्चय किया। बाबूजी को यह समाचार मिछा तो उछक पड़े। धन्य भाग्य कि मैं इस सम्मानपद के योग्य समझा गया ! इसमें सन्देह नहीं कि वह इस दायित्व के गुक्त से भर्जी भाँति परिचित थे। लेकिन कीर्तिलाभ के प्रेम ने उन्हें वाधक परिस्थितियों का सामना करने पर उद्यत कर दिया । वह इस व्यवसाय में स्वातंत्र्य, आत्मगौरव, अनुशीलन और दायित्व की मात्रा को बढाना चाहते थे। भारतीय पत्रों का पश्चिम के आदर्श पर चढ़ाने के इच्छुक थे। इन इराहों के पूरा करने का सुअवसर हाथ आया। वे प्रेमोल्डास से उत्ते जित होकर नाली में कुद पड़े।

( ? )

ईश्वरचन्द्र की पत्नी एक ऊँचे और घनावय कुछ की ढड़की थी और वह ऐसे कुछों की मर्यादप्रियता तथा मिथ्या गौरवप्रेम से सम्पन्न थी। यह समाचार पानर डरी कि पति महाद्यय कहीं इस झंझट में फँसकर कानून से मुँह न मोड़ हैं। डेकिन जब बाबू साइब ने आश्वासन दिया कि यह कार्य उनके कानून के अभ्यास में बाधक न होगा, तो कुछ न बोड़ी।

डे किन ईश्वरचन्द्र की बहुत बब्द मालूम हो गया कि उधस्मादन एक बहुत ही ईंग्यांयुक्त कार्य है को चित्त की समग्र वृत्तियों का अपहरण कर लेता है। उन्होंने इसे मनोरंबन का एक साधन और ख्यातिस्थम का एक यन्त्र समझा था। उसके द्वारा जाति की कुछ देवा करना चाहते थे। उससे द्रव्यो-पार्जन का विचार तक न किया था। छेकिन नौका में बैठकर उन्हें अन्यव हुआ कि बात्रा उतनी सुखद नहीं है जितनी समझी थी। लेखों के संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन् लेखकगण से पत्र-व्यवहार और विष्यावर्धक विषयां की खोज और उड्योगिय से आगे बढ़ जाने की चिन्ता में उन्हें कानून का अध्ययन करने का अवनाश ही न मिलता था। सुबह को किताबें खोलकर बैठते कि १०० पृष्ठ समाप्त किये बिना कदावि न उठूँगा, किन्तु ज्योंही डाक का पुलिन्दा आ जाता वे अधीर होकर उस पर टूट पड़ते. किताब खुळी की खुली रह जाती थी। बार-बार संकल्प करते कि अब नियमितरूप से पुस्तका-वकोवन करूँगा और एक निर्दिष्ट समय से अधिक सम्पादनकार्य में न बगाउँ ता। लेकिन पत्रिकाओं का इंडल टामने आते ही दिल काबू के बाहर हो जाता । पत्रों की नोक-झोंक पत्रिकाओं के तर्क-वितर्क आलोचना-प्रत्या लोचना, कवियों के काव्यचमतकार, देखकों का रचनाकीशक इत्यादि सभी बातें उन पर जाद का काम करतीं । इस पर छपाई की कठिनाइयाँ, ग्राहकसंख्या बढाने की चिन्ता और पत्रिका को सर्वोङ्ग-सुन्दर जनाने की आकांक्षा और भी प्राणों को संकट में डाले रहती थी। कभी-कभी उन्हें खेद होता कि व्यर्थ ही इस झमें है में पड़ा । यहाँ तक की परीक्षा के दिन सिर पर आ गये और वे इसके लिए विल्कुल तैयार न थे। वे उसमें सम्मिलित न हुए। मन को समझाया कि अभी इस काम का श्रीगणेश है, इसी कारण यह सब बावाएँ उपस्थित होती हैं। अगले वर्ष यह काम एक मुज्यवस्थित रूप में आ जायगा और तब मैं निश्चिन्त होकर परीक्षा में बैहूँगा। पास कर देना क्या कठिन है। ऐसे बुद्ध पास हो बाते हैं जो एक सीघा-सा लेख भी नहीं लिख सकते. तो नया

में ही रह जाऊँगा ? मानकी ने उनकी यह बातें सुनी तो खूब दिल के फफोले फोड़े—'में तो बानती थी कि यह धुन तुम्हें मिट्यामेट कर देगी। इसी लिए बार-बार रोकती थी; लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। आप तो हूबे ही, मुझे भी ले हूबे।' उनके पूज्य पिता भी बिगड़े, हितैषियों ने भी समझाया—अभी इस काम को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दो, कानून में उचीण होकर निर्दे न्द्र देशोद्धार में प्रश्चत हो जाना।' लेकिन ईश्वरचन्द एक बार मैदान में आकर भागना निन्ध समझते थे। हाँ, उन्होंने हढ़ प्रतिशा की कि दूसरे साल परीक्षा के लिए तन-मन से तैयारी करूँगा।

अतएव नये वर्ष के पदार्पण करते ही उन्होंने कानून की पुस्तकें संग्रह कीं, पाठ्यक्रम निश्चित किया, रोजनामचा लिखने लगे और अपने चंचल और कहानेबाज़ चित्त को चारों ओर से बकदा; मगर च्ययटे पदार्थों का आस्त्रादन करने के बाद सरल भोजन कन विकर होता है! कानून में वे घातें कहाँ, वह उन्नाद कहाँ, वे चोर्टे कहाँ, वह उन्नेजना कहाँ, वह हलचल कहाँ! बाबू साहब अब नित्य एक खोई हुई दशा में रहते। जब तक अपने इन्लानुकूल काम करते थे, चौबीस घण्टों में घण्टे-दो घण्टे कानून भी देख लिया करते थे। इस नशे ने मानसिक शक्तियों को शिथिल कर दिया। रनायु निर्जीव हो गये। उन्हें ज्ञांत होने लगा कि अब मैं कानून के लायक नहीं रहा और इस ज्ञान ने कानून के प्रति उदासीनता कां रूप घारण किया। मन में सन्तोषवृत्ति का प्रावुर्भाव हुआ। प्रारच्य और पूर्वसंकार के सिद्धान्तों की शरण लेने लगे।

एक दिन मानकी ने कहा—यह क्या बात है ? क्या कानून से फिर जी का उचाट हुआ ?

ईश्वरचन्द्र ने दुस्साइसपूर्ण भाव से उत्तर दिया—हाँ भई, मेरा जी उससे भागता है।

मानकी ने व्यंग्य से कहा - बहुत कठिन है ?

र्दश्यरचन्द्र—कठिन नहीं है, और कठिन भी होता तो मैं उसने डरनेवाला न या ; केकिन मुझे वकाळत का पेशा ही पतित प्रतीत होता है। ज्यों-ज्यों दिकीकों की आंतरिक दशा का ज्ञान होता है, मुझे उस पेशे से घुणा होती जाती है। इसी शहर में सैकड़ों वकीक और वैरिस्टर पड़े हुए हैं, केकिन एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं बिसके हृदय में दया हो, जो स्वार्थपरता के हाथों विक न गया हो। छळ और धूर्तता इस पेशे का मूळतत्व है। इसके दिना किसी तरह निर्वाह नहीं। अगर कोई महाश्य जातीय आन्दोळन में शरीक भी होते हैं, तो स्वार्थ-सिद्ध करने के ळिए, अपना ढोळ पीटने के ळिए। इम छोगों का समप्र जीवन वासना-भक्ति पर अपित हो जाता है। दुर्भाग्य से हमारे देश का शिक्षित समुदाय इसी दर्गाह का मुजावर होता जाता है, और यही कारण है कि हमारी जातीय संस्थाओं की शीश मुद्धि नहीं होती। जिस काम में हमारा दिल न हो; इम केवल ख्याति और स्वार्थ-लाम के लिए उसके कर्णधार बने हुए हों, वह कभी नहीं हो सकता। वर्षभान सामाजिक व्यवस्था का अन्याय है जिसने इस पेशे को इतना उच्च स्थान प्रदान कर दिया है। यह विदेशी सम्यता का निक्ष्टतम स्वरूप है कि देश का बुद्धिबळ स्वयं बनोपार्जन न करके दूसरों की पैदा की हुई दौलत पर चैन करना, शहद की मक्खी न बनकर, चीटी बनना अपने जीवन का कक्ष्य समझता है।

मानकी चिढ़कर बोली—यहळे तो तुम वकी कों की इतनी निन्दा न करते थे !

र् ईश्वरचन्द्र ने उत्तर दिया—तव अनुभव न था। बाहरी टीमटाम ने वशीकरण कर दिया था।

मानकी—क्या जाने दुम्हें पत्रों से क्यों इतना प्रेम है, मैं तो जिसे देखती हूँ, अपनी कठिनाइयों का रोना रोते हुए पाती हूँ। कोई अपने प्राहकों से नये प्राहक बनाने का अनुरोध करता है, कोई चन्दा न वस्रूल होने की शिकायत करता है। बता दो कि कोई उच्च शिक्षाप्राप्त मनुष्य कभी इस पेरों में आया है। जिसे कुछ नहीं सुझती, जिसके पास न कोई सनद है, न कोई डिग्री, वहीं पत्र निकाल बैठता है और मूखों मरने की अपेक्षा रूखी रोटियों पर ही संतोष करता है। लोग विलायत जाते हैं, वहाँ कोई पढ़ता है डाक्टरी, कोई इंजिनियरी, कोई सिविक सर्विस; लेकिन आज तक न सुना कि कोई एडीटरी का काम सीखने गया। क्यों सीखें है किसी को क्या पड़ी है कि जीवन की महत्वाकाक्षाओं को खाक में मिळाकर त्याग और विराग में उम्र काटे ? हाँ, जिनको सनक सवार हो गयी हो, उनकी बात निराली है।

ईश्वरचन्द्र—जीवन का उद्देश्य केवल वन-संचय करना ही नहीं है। मानको—अभी टुमने वकीलों की निन्दा करते हुए कहा, यह लोग दूसरों की कमाई खाकर मोटे होते हैं। पत्र चलानेवाले भी तो दूसरों की ही कमाई खाते हैं।

ईश्वरचन्द्र ने बग़लें झाँकते हुए कहा—हम छोग दूसरों की कमाई खाते हैं, तो दूसरों पर बान भी देते हैं। वर्काछों की भाँति किसी को स्टते नहीं।

मानकी—यह तुम्हारो इठधमी है। वकी कभी ता अपने मुनिक कों के किए जान कड़ा देते हैं। उनकी कमाई भी उतनी ही है, जितनी पत्रवाकों की। अन्तर केवड़ इतना है कि एक को कमाई पहाड़ी छोता है, दूधरे की वरछाती नाळा। एक में नित्य जड़प्रवाह होता है, दूधरे में नित्य धूळ उड़ा करती है। बहुत हुआ, तो वरछात में घड़ी-दो घड़ी के लिए पानी आ गया।

ईश्वर॰—पहले तो मैं बही नहीं मानता कि वकीलों की कमाई हजाल है, और यह मान भी लूँ तो यह किसी तरह नहीं मान सकता कि सभी वकील फूलों की सेब पर सोते हैं। अपना-अपना भाग्य सभी जगह है। कितने ही वकील हैं जो झूटी गवाहियों देकर पेट पानते हैं। इस देश में समाचारपत्रों का प्रचार सभी बहुत कम है, इसी कारण पत्रसं वालकों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। यूरोप और अमरीका में पत्र चलाकर लोग कराइपति हो गये हैं। इस समय संसार के सभी समुत्रत देशों के स्ववार या तो समाचारात्रों के सम्यादक और लेखक हैं, या पत्रों के स्वामी। ऐसे कितने हो अरवपति हैं, जिन्होंने अपनी सम्यत्ति की नींव पत्रों पर ही खड़ी की थी.....।

ईश्वरचन्द्र सिद्ध करना चाहते ये कि धन, ख्याति और सम्मान प्राप्त करने का पत्रसंचालन से उत्तम और कोई साधन नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बीवन में सत्य और न्याय की रक्षा करने के सच्चे अवसर मिलते हैं; परन्तु मानकी पर इस वक्तुता का बरा भी असर न हुआ। श्यूल दृष्टि की दूर को चीचें साफ नहीं दांखतीं। मानकी के सामने सफल सम्मादक का कोई उदाहरण न था।

( ? )

१६ वर्ष गुचर गये। ईश्वरचन्द्र ने सम्मादकीय जगत् में खुव नाम पैदा

किया. बातीय आन्तोलनों में अप्रसर हुए पुरतकें लिखी, एक दैनिक पत्र निकाला, अधिकारियों के भी सम्मानपात्र हुए। बड़ा लड़का बी० ए० में जा पहुँचा, छोटे छड़के नीचे के दरजों में थे। एक छड़की का विवाह भी एक धन-सम्पन्न कुछ में किया । विदित यही होता था कि उनका जीवन बड़ा ही सुखमय है: । मगर उनकी आर्थिक दशा अब भी संतोषकन ह न थी। खर्च आमदनी से बढ़ा हुआ था। घर भी कई हजार की जायदाद हाथ से निकल गयी, इस पर भी बंक का कुछ-न-कुछ देना सिर पर सवार रहता था। बाजार में भी उनकी साख न थी। कभी-कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती कि उन्हें बाजार का रास्ता छोइना पहता । अब वह अबसर अपनी युवावस्या की अद्रदर्शिता पर अफसोस करते थे। जातीय सेवा का भाव अब भी उनके हृदय में तर में मारता या : लेकिन वह देखते थे कि काम तो मैं तय करता हूँ और यश वकी को और हेटों के हिस्सों में आ जाता था। उनकी गिनती अभी तक छुट-भैयों में थी। यद्यपि सारा नगर जानता मा कि यहाँ के सार्वेषितिक जीवन के पाण वही हैं, पर यह भाव कभी व्यक्त न होता था । इन्हीं कारणों से ईश्वरचन्द्र को अब सम्पादन-कार्य से अविच होती यी । दिनों-दिन उत्साह श्वीण होता जाता या : लेकिन इस जाल से निकतने का कोई उपाय न सक्षता था। उनकी रचना में अब सबीवता ने थी. न केखनी में शक्ति । उनके पत्र और पत्रिका दोनों ही से उदासीनता का भाव झलकता था । उन्होंने सारा भार सहाबकों पर छोड़ दिया था, खुद बहुत कम काम करते ये। हाँ, दोनों पत्रों की जद जम चुकी थी। इसिकए प्राहकसंख्या क्रम न होने पाती थी। वे अपने नाम पर चळते थे।

केकिन इस संघर्ष और संप्राम के काल में उदासीनता का निर्वाह कहीं।
"गौरव" के प्रतियोगी खड़े कर दिये, जिनके नवीन उत्साह ने "गौरव" है
बाबी मार ली। उसका बाजार ठड़ा होने लगा। नये प्रतियोगियों का जनता
ने बड़े हर्ष से स्वागत किया। उनकी उन्नति होने लगी। बद्यपि उनके सिद्धान्त
भी वही, केखक भी वही, विषय भी वही ये; देकिन आगन्तुकों ने उन्हीं पुरानी
बातों में नयी जान डाल दी। उनका उत्साह देख ईश्वरचन्द्र को भी जोश आया
कि एक बार फिर अपनी दकी हुई गाड़ी में जोर लगायें; देकिन न अपने में
सामध्यें थी, न कोई हाथ बटानेवाला नचर आता था। इधर-उधर निराश नेत्रों

से देखकर हुतोत्साह हो जाते थे। हा ! मैंने अपना सारा जीवन सार्वजनिक कार्यों में न्यतीत किया, 'खेत को बोया, धींचा, दिन को दिन और रात को रात न समझा, धूर में जला, पानी में भोंगा और इतने परिश्रम के बाद जब फसल काटने के दिन आये तो मुझमें हँ सिया पकड़ने का भी बूता नहीं। दूसरे लोग बिनका उस समय कहीं पता न था, अनाज काट-काटकर खलिहान भरे डेते हैं और मैं खड़ा मुँह ताकता हूँ। उन्हें पूरा विश्वास या कि अगर कोई उत्साहशील युवक मेरा शरीक हो बाता तो "गौरव" अब भी अपने प्रतिद्वनिद्वयों को परास्त कर सकता। सम्य-समाज में उनकी भाक जमी हुई थी. परिस्थित उनके अनुकूछ थी। जरूरत केवल ताजे खून की थी। उन्हें अपने बड़े लड़के से ज्यादा उपयुक्त इस काम के लिए और कोई न दीखता था । उसकी किन भी इस काम की ओर थी, पर मानको के भव से वह इस विचार को जवान पर न छ। एके ये। इसी विन्ता में दो साळ गुजर गये और यहाँ तक नौवत पहुँची ि या तो "गौरवू" का टाट उड़ट दिया जाय या इसे पुनः अपने स्थान पर पहुँचाने के लिए कटिवद हुआ जाय। ईश्वरचन्द्र ने इसके पुनबद्धार के लिए अंतिम उद्योग करने का इढ़ निश्चय कर किया। इसके सिवा और कोई उपाय न था। यह पैत्रिका उनके जीवन का सर्वेश्व थी। इससे उनके जीवन और मृत्युका सम्बन्ध था। उसको बन्द करने की वह कल्पना भी न कर सकते थे। यद्यपि उनका स्वास्थ्य अच्छा न था, पर प्रागरक्षा को स्वाभाविक रूच्छा ने उन्हें अपना सब कुछ अपनी पत्रिका पर न्योछावर करने को उद्यत कर दिया। फिर दिन-के-दिन किलने-पढ़ने में रत रहने छगे। एक क्षण के लिए भी सिर न उठाते। ''गौरव'' के देखों में फिर सजीवता का उद्भव हुआ, विद्वज्जनों में फिर उसकी चर्चा होने कगी, सहयोगियों ने फिर उसके देखों को उद्भृत करना ग्ररू किया, पत्रिकाओं में फिर उसकी प्रशंसास्वक आलोचनाएँ निककने कर्गी । पुराने उस्ताद की लककार फिर अखाड़े में गूँ बने लगी।

छेकिन पत्रिका के पुनः संस्कार के साथ उनका शरीर और भी जर्जर होने छगा। इद्रोग के छक्षण दिखाई देने छगे। रक्त को न्यूनता से मुख पर पीछापन छा गया। ऐसी दशा मैं वह सुबह से शाम तक अपने काम में तल्जीन रहते। देश पन और अस का संग्राम छिड़ा हुआ था। ईश्वरचन्द्र की सदय प्रकृति ने उन्हें श्रम का सपक्षी बना दिया या। घनवादियों का खण्डन और प्रतिवाद करते हुए उनके खून में गरमी आ जाती थी, शब्दों से चिनगारियोँ निकलने लगती थीं, यद्यपि यह चिनगारियों केन्द्रस्य गरमी को लिन्न किये देती थीं।

एक दिन रात के दस बज गये थे। सरदी खूब पड़ रही थी। मानकी दबे पैर उनके कमरे में आयी। दीपक की क्योति में उनके मुख का पीढ़ापन और भी स्पष्ट हो गया था। वह हाथ में कढ़म लिये किसी विचार में मझ थे। मानकी के आने की उन्हें जरा भी आहट न मिली। मानकी एक क्षण तक उन्हें वेदनायुक्त नेत्रों से ताकती रही। तब बोली, 'अब तो बह पोथा बन्द करो। आधी रात होने को आई। खाना पानी हआ जाता है।'

ईश्वरचन्द्र ने चौंककर सिर उठाया और बोले—क्यों, क्या आधी रात हो गई ? नहीं, अभी मुश्किल से दस बजे होंगे। मुझे अभी बरा भी भूख नहीं है;

मानकी—कुछ थोड़ा-सा ला लो न।

ईश्वर॰—एक ग्रांस भी नहीं। मुझे इसी समय अपना लेख समाप्त करना है।

मानकी—मैं देखती हूँ, तुम्हारी दशा दिन-दिन विगड़ती जाती है। दवा क्यों नहीं करते ? जान खपाकर थोड़े ही काम किया जाता है ?

ईश्वर• — अपनी जान को देखूँ या इस घोर संप्राम को देखूँ जिसने समस्त देश में इलचल मचा रखी है। इजारों-लाखों जानों की हिमायत में एक जान न भी रहे तो क्या चिन्ता ?

मानकी-कोई सुयोग्य सहायक क्यों नहीं रख केते !

ईश्वरचन्द्र ने ठंडी साँस छेकर कहा — बहुत खोजता हूँ, पर कोई नहीं मिलता। एक विचार कई दिनों से मेरे मन में उठ रहा है, अगर तुम धैर्य से सुनना चाहो, तो कहूँ।

मानकी-कहो, सुन्ँगी। मानने खायक होगी, तो मान्ँगी क्यों नहीं!

ईश्वरचन्द्र—मैं चाइता हूँ कि कृष्णचन्द्र को अपने काम में शरीक कर हैं। अब तो वह एम० ए० भी हो गया। इस पेशे से उसे रुचि भी है, मालूम होता है कि ईश्वर ने उसे इसी काम के किए बनाया है।

मानकी ने अवहेळना-भाव से कहा- क्या अपने साथ उसे भी के डूंबने

का इरादा है ? घर की सेवा करनेवाड़ा भी कोई चाहिए कि सब देश की ही सेवा करेंगे ?

ईश्वर - कृष्णेचन्द्र यहाँ किसी से बुरा न रहेगा।

मानकी-अमा कीजिए। बाज आयी। वह कोई दूसरा काम करेगा, जहाँ चार पैसे मिलें। यह घर-फ़ूँक काम आप ही को मुबारक रहे।

ईश्वर—वकाळत में भेजोगी, पर देख छेना, पछताना पड़ेगा । कृष्णचन्द्र उस पेरो के छिए सबंधा अयोग्य है।

मानकी-वह चाहे मजूरी करे, पर इस काम में न डाल्रॅंगी।

ईश्वर • — तुमने मुझे देखकर समझ लिया कि इस काम में घाटा-ही-घाटा है। पर इसी देश में ऐसे भाग्यवान् लोग मौजूद हैं जो पत्रों की बदौलत घन और कीर्ति से मालामाल हो रहे हैं।

मानकी—इस काम में तो अगर कंचन भी बरहे, तो मैं उसे न आने हूँ। सारा जीवन वैराग्य में कट गया। अब कुछ दिन भोग भी करना चाहती हूँ।

यह बाति का सचा सेवक अन्त को जातीय कहीं के साथ रोग के कहीं को न सह सका। इस वार्चालाप के बाद मुश्किल से नी महीने गुजरे थे कि ईश्वरचन्द्र ने संसान किया। उनका सारा जीवन सत्य के पोषण, न्याय की रक्षा और प्रजा-कहों के विरोध में कटा था। अपने सिद्धान्तों के पालन में उन्हें कितनी ही बार अधिकारियों की तील हिष्ट का माजन बनना पड़ा था, कितनी ही बार बनता का अविश्वास, यहाँ तक कि मित्रों की अवहेलना भी सहनी पड़ी थी, पर उन्होंने अपनी आत्मा का कभी हनन नहीं किया। आत्मा के गौरव के सामने धन को कुछ न समझा।

इस शोकसमाचार के फैड़ते ही सारे शहर में कुहराम मच गया। बाजार बन्द हो गये, शोक के जड़ते होने लगे, सहयोगी पत्रों ने प्रति-द्वित्वता के भाव को त्याग दिया, चारों ओर से एक ध्विन आती थी कि देश से एक स्वतन्त्र, सत्यवादी और विचारशील समादक तथा एक निर्मीक, त्यागी, देश-भक्त उठ गया और उसका स्थान चिरकाल तक खाड़ी रहेगा। ईश्वरचन्द्र इतने बहुबनप्रिय हैं, इसका उनके घरवालों को ध्यान भी न था उनका शव निकला तो सारा शहर, गण्य-अगण्य, अर्थी के साथ था। उनके स्मारक बनने हो।

कहीं क्षात्रवृत्तियों दी गयीं, कहीं उनके चित्र बनवाये गये, पर सबसे अधिक महत्वशीढ वह मूर्ति यी जो अमजीवियों की ओर से प्रतिष्ठित हुई थी।

मानकी को अपने पितदेव का लोकसम्मान देखकर सुखमय कुत्हक होता था। उसे अब खेद होता था कि मैंने उनके दिव्य गुणों को न पहचाना, उनके पिवत्र भावों और उच्च-विचारों की कद्र न की। सारा नगर उनके लिए शोक मना रहा है। उनकी केखनी ने अवश्य इनके ऐसे उपकार किये हैं जिन्हें ये भूक नहीं सकते; और मैं अन्त तक उनके मार्ग का कंटक बनी रही, सदैव तृष्णा के बश्च उनका दिक दुखाती रही। उन्होंने मुझे सोने में मढ़ दिया होता, एक भव्य भवन बनवाया होता, या कोई जायदाद पैदा कर की होती, तो मैं खुश्च होती, अपना धन्य भाग्य समझती। केकिन तब देश में कीन उनके लिए ऑब्स बहाता, कीन उनका यश गाता ? यहीं एक से-एक धनिक पुरुष पड़े हुए हैं। वे दुनिया से चके जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। सुनती हूँ, पितदेव के नाम से छात्रों को हिंच दी जायगी। जो लड़के दिया पाकर विद्यालाम करेंगे वे मरते दम तक उनकी आत्मा को आशीर्वाद देंगे। शोक ! मैंने उनके आत्मात्याग का मर्म न जाना। स्वार्य ने मेरी ऑखों पर पर्दा डाक दिया था।

मानकी के हृदय में ज्यों-ज्यों वे मावनाएँ जागत होती थीं, उसे पित में अद्धा बढ़ती जाती थीं। वह गौरवशीला की थीं। इस कीर्तिगन और जनसंमान से उसका मस्तक ऊँचा हो जाता था। इसके उपरान्त अब उसकी आर्थिक दशा पहले की-सी चिन्ताजनक न थीं। कृष्णचन्द्र के असाधारण अध्यवसाय और बुद्धिबल ने उनकी वकालत को चमका दिया था। वह जातीय कामों में अवश्य माग केते ये, पत्रों में यथाशकित लेख भी लिखते थे, इस काम से उन्हें विशेष प्रेम था। लेकिन मानकी उन्हें हमेशा इन कामों से दूर रखने की चेष्टा करती रहती थीं। कृष्णचन्द्र अपने उपर बढ़ करते थे। माँ का दिल दुखाना उन्हें मंजूर न था।

ईश्वरचन्द्र की पहली बरसी थी। शाम को ब्रह्ममोज हुआ। आधी रात तक गरीनों को खाना दिया गया। प्रातःकाळ मानकी अपनी सेजगाड़ी पर बैठकर गंगा नहाने गयी। यह उसकी चिरसंचित अभिलाषा थी जो अब पुत्र की मातृभक्ति ने पूरी कर दी थी। यह उधर से लौट रही थी कि उसके कार्नों में बैंड की आवाज आयी और एक क्षण के बाद एक बल्स सामने आता हुआ दिखायी दिया। पहले कोतल बोहों की माला थी, उसके वाद अस्वारोही स्वयंसेवकों की रेना । उसके पीछे सैकडों सवारीगाहियों थीं । सबके पीछे एक सजे हुए रथ पर किसी देवता की मूर्ति थी। कितने ही आदमी इस विमान को कींच रहे थे। मानकी सोचने छगी-- 'यह किस देवता का विमान है ? न तो रामछीला के ही दिन है, न रययात्रा के !' सहसा उसका दिळ जोर से उछक पड़ा। यह ईश्वरचन्द्र की मूर्ति थी जो अमजीवियों की ओर से बनवाई गयी थी और लोग उसे बड़े मैदान में स्पापित करने के लिए लिये जाते थे। वही स्वरूप था, वही वस्त्र, वही मुखाकृति । मूर्तिकार ने विद्धाण कौश्रल दिखाया या । मानकी का इद्य बाँसां उछकने लगा । उत्कण्ठा हुई कि परदे से निकल-कर इस बद्ध के सम्मुख पति के चरणों पर गिर पड़ेँ। पत्थर की मूर्ति मानव-शरीर से अधिक श्रद्धारपद होती है। किन्तु कौन मुँह लेकर मूर्ति के सामने बाऊँ ! उसकी आत्मा ने कमी उसका इतना तिरस्कार न किया था। मेरी धनलिप्सा उनके पैरों की बेड़ी न बनती तो वह न जाने किस सम्मानपद पर पहुँचते । मेरे कारण उन्हें कितना खाम हुआ ! घरवाळों की सहानुमृति बाहर-वालों के सम्मान से कहीं उत्साहजनक होती है। मैं इन्हें क्या कुछ न बना सकती थी, पर कभी उभरने न दिया। स्वामीजी, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, मैंने तुम्हारे पवित्र भावों की हत्या की है, मैंने तुम्हारी आत्मा को दःखी किया है। मैंने बाज को निंजड़े में बन्द करके रखा था। शोक !

सारे दिन मानकी को यही पश्चाचार होता रहा। शाम को उससे न रहा गया। वह अपनी कहारिन को छेकर पैदल उस देवता के दर्शन को चली बिसकी आत्मा को उसने दुःख पहुँचाया था!

सन्ध्या का समय था। आकाश पर लिक्सा छाई थी। अस्ताचल की ओर कुछ बादल भी हो आये थे। सूर्यदेव कभी मेघपट में लिप जाते थे, कभी बाहर निकल आते थे। इस धूप-लाँह में ईश्वरचन्द्र की मूर्ति दूर से कभी प्रभाव की भाँति प्रस्त्रमुख और कभी सन्ध्या की भाँति मिल्न देख पड़ती थी। मानकी उसके निकट गई, पर उसके मुख की ओर न देख सकी। उन आखों में कहण-वैदना थी। मानकी को ऐसा मालूम हुआ, मानों वह मेरी ओर तिरस्कारपूर्ण भाव से देख रही है। उसकी आँखों से ग्लानि और लड़बा के आँसू बहने लगे। वह मूर्ति के चरणों पर गिर पड़ी और मुँह ढाँपकर रोने लगी। मन के भाव द्रवित हो गरे।

वह घर आई तो नौ बज गये थे। कृष्ण उसे देखकर नोले-अम्माँ, आज आप इस वक्त कहाँ गयी थीं ?

मानकी ने हर्ष से कहा—गयी थी तुम्हारे बालू जी की प्रतिमा के दर्शन करने । ऐसा मालूम होता है वही साक्षात् खड़े हैं।

कृष्ण-जयपुर से बनकर आई है।

मानको-पहले तो लोग उनका इतना आदर न करते ये ?

कृष्ण- उनका सारा जीवन सत्य और न्याय की वकाडत में गुज़रा है। ऐसे ही महारमाओं की पूजा होती है।

मानकी-लेकिन उन्होंने वकालत कब की ?

कृष्ण—हीं, यह बकाळत नहीं की जो मैं और मेरे हज़ारों माई कर रहे हैं, जिससे न्याय और धर्म का खून हो रहा है। उनकी बकाळत उचकोटि की थी।

मानकी-अगर ऐसा है, तो तुम भी वही वकाळत क्यों नहीं करते ?

कृष्ण — बहुत कठिन है। दुनिया का जंजाल अपने सिर लीजिए, दूसरों के लिए रोइए, दीनों की रक्षा के लिए कट्ठ लिये फिरिए, और इस कष्ट और अपमान और यंत्रणा का पुरस्कार क्या है! अपनी जीवनामिलाषाओं की इत्या।

मानकी- वेकिन यश तो होता है ?

कृष्ण-हाँ, यश होता है। छोग आशीर्वाद देवे हैं।

मानकी—जब इतना यश मिछता है तो द्वम भी वही काम करो। इम छोग उस पवित्र आत्मा की और कुछ सेवा नहीं कर सकते तो उसी वाटिका को चढाते जायँ जो उन्होंने अपने जीवन में इतने उत्सर्ग और मिक्त से छगाई। इससे उनकी आत्मा को शांति होगी।

कृष्णचन्द्र ने माता को अद्यामय नेत्रों से देखकर कहा — करूँ तो, मगर संभव है, तब यह टीम-टाम न निभ सके। शायद फिर वही पहले की सी दशा हो नाय।

मानकी-कोई हरज नहीं। संसार में यश तो होगा ? आज तो अगर् घन की देवी भी मेरे सामने आये, तो मैं आँखें न नीची करूँ।

## पाप का अग्निकुग्ड

कुँवर पृथ्वीसिंह महाराज युश्वन्तिसिंह के पुत्र थे। रूप, गुण और विद्या में प्रसिद्ध थे। ईरान, मिख, स्थाम आदि देशों में परिश्रमण कर चुके थे और कई भाषाओं के पण्डित समझे जाते थे। इनकी एक बहिन थी जिसका नाम राजनन्दिनी था। यह भी जैसी सुरूपवती और सर्वेगुणसंपन्ना थी वैसी ही प्रसन्तवेदना और मृद्भाषिणी भी थी। कहवी बात कहकर किसी का जी दुखाना उसे पसन्द नहीं था। पाप को तो वह अपने पास भी नहीं फटकने देती थी। यहाँ तक कि कई बार महाराज यशवन्तिलंह से भी वाद-विवाद कर चुकी थी और बद कभी उन्हें किसी बहाने कोई अनुचित काम करते देखती. तो उसे यथाशक्ति रोकने की चेष्टा करती । इसका न्याइ कुँवर धर्मसिंह से हुआ था । यह एक छोटी रियासत का अधिकारी और महाराज यशवन्तसिंह की सेना का उच्च पदाधिकारी था। धर्मसिंह बड़ा उदार और कर्मबीर था। इसे होनहार देखकर महाराजं ने राजनन्दिनी को इसके साथ ब्याह दिया या और दोनों बडे प्रेम से अपना वैत्राहिक जीवन बिताते थे। धर्मसिंह अधिकतर बोचपुर में ही रहता था। पृथ्वीसिंह उसके गाढे मित्र थे। इनमें जैसी मित्रता थी. वैसी भाइयों में भी नहीं होती। जिस प्रकार इन दोनों राजक्रमारों में मित्रता थी. उसी प्रकार दोनों राजकुमारियाँ भी एक दूसरी पर जान देती थीं। पृथ्वीसिंह की स्त्री दुर्गाकुँ वरि बहुत सुधील और चतुरा थी। ननद-भावन में अनवन होना लोक शीति है, पर इन दोनों में इतना स्नेह था कि एक के बिना दुसरी को कभी कड़ नहीं पहता था। दोनों स्त्रियौँ संस्कृत से प्रेम रखती थीं।

एक दिन दोनों राजकुमारियों बाग की सैर में मझ थीं कि एक दासी ने राजनन्दिनी के हाथ में एक कागज़ लाकर रख दिया। राजनन्दिनी ने उसे खोड़ा तो वह संस्कृत का एक पत्र था। उसे पढ़कर उसने दासी से कहा कि उन्हें भेज दे। थोड़ी देर में एक स्त्री सिर से पैर तक एक चादर ओड़े आती दिखाई द्वी। इसकी उस २५ साड से अधिक न थी, पर रंग पीढ़ा था। आँखें

बड़ी और ओठ सुले । चाल-ढाल में कोमलता थी और उसके डील-डौल की गठन बहुत ही मनोहर थी । अनुमान से जान पड़ता था कि समय ने इसकी यह दशा कर रखी है, पर एक समय वह भी होगा जब यह बड़ी सुन्दर होगी । इस स्त्री ने आकर चौखट चूमी और आशीर्वाद देकर फर्श पर बैठ गयी। राजनन्दिनी ने इसे लिर से पैर तक बड़े ध्यान से देखा और पूछा, "तुम्हारा माम क्या है ?"

उसने उत्तर दिया, "मुझे त्रजविलासिनी कहते ै ।"

"कहाँ रहती हो ?"

'वहाँ से तीन दिन की राह पर एक गाँव विक्रमनगर है, वहाँ मेरा घर है।'' ''संस्कृत कहाँ पढ़ी है ?''

"मेरे पिताकी संस्कृत के बड़े पण्डित थे, उन्होंने घोड़ी-बहुत पढ़ा दी है।"
"तुम्हारा व्याह तो हो गया है न ?"

व्याह का नाम सुनते ही जजिकारिनी की ऑंखों से ऑंस् बहने लगे। वह आवाज सम्हाककर बोकी—इसका जवाब मैं फिर कभी दूँगी, मेरी रामकहानी बड़ी दु:खमय है। उसे सुनकर आपको दु:ख होगा, इसक्टिए इस समय क्षमा कीजिए।

आज से त्रजविद्यासिनी वहीं रहने लगी। संस्कृत-साहित्य में उसका बहुत प्रवेश था। वह राजकुमारियों को प्रतिदिन रोचक कविता पढ़कर सुनाती थी। उसके रंग, रूप और विद्या ने घीरे-घीरे राजकुमारियों के मन में उसके प्रति प्रेम और प्रतिष्ठा उत्पन्न कर दी। यहाँ तक कि राजकुमारियों और तजविज्ञासिनी के बीच बड़ाई-छुटाई उठ गयी और वे सहेलियों की मौति रहने स्गीं।

( २ )

कई महीने बीत गये कुँ वर पृथ्वीसिंह और घर्म दोनों महाराज के साथ अफ़गानिस्तान की मुहीम पर गये हुए थे। यह विरह की घड़ियाँ मेघदूत और रघुवंश के पढ़ने में कटीं। वजविकासिनी को कालिदास की कविता से बहुत प्रेम या और वह उनके काव्यों की व्याख्या ऐसी उत्तमता से करती और उसमें ऐसी बारीकियाँ निकालती कि दोनों राजकुमारियों मुख हो बाती।

एक दिन संभ्या का समय था, दोनों राजकुमारियों फुडवाड़ी में सैर करने

गयीं, तो देखा कि वनविद्यासिनी हरी-हरी घास पर छेटी हुई है और उसकी आँखों से आँखू वह रहे हैं। राजकुमारियों के अच्छे वर्जाव और स्नेहपूर्ण वाद-चीत से उसकी सुन्दरता कुछ चमक गयी थी। इनके सिय अब वह भी राजकुमारी बान पड़ती थी; पर इन सबों वातों के रहते भी वह बेचारी बहुषा एकान्त में बैठकर रोया करती। उसके दिल पर एक ऐसी चोट थी कि वह उसे दम-भर भी चैन नहीं छेने देती थी। राजकुमारियाँ उस समय उसे रोती देखकर वहीं सहानुमूर्ति के साथ उसके पास बैठ गयी। राजनन्दिनी ने उसका सिर स्मपनी बाँच पर रख लिया और उसके गुड़ाब-से गाडों को यम-थपाकर कहा—सखी, तुम अपने दिल का हाल हमें न बताओगी ! क्या अब भी हम और है ! उम्हारा यों अके छे दु:ख भी आग में बढ़ना हमसे नहीं देखा जाता।

ब्रबविलासिनी आवाज सम्हाळकर बोळी—बहिन, मैं अभागिनी हूँ । मेरा. हाल मत सुनो ।

राज॰ --अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूँ।

त्रब - नया, कहा ?

राज॰-वहीं जो मैंने पहले दिन पछा था, तुम्हार। ब्याह हुआ है कि नहीं है

वन - इसका बवाव मैं क्या दूँ ! अभी नहीं हुआ।

राष०-क्या किसी का प्रेम-बाण हृदय में चुभा हुआ है ?

वब॰-नहीं बहिन, ईश्वर जानता है।

राज॰—तो इतनी उदास क्यों रहती हो ? क्या प्रेम का आनन्द उठाने को जी चाइता है ?

वष० - नहीं, दुःख के खिवा मन में प्रेम को स्थान ही नहीं।

राज०-इम प्रेम का स्थान पैदा कर देंगी।

वजनिकासिनी इशारा समझ गयो और बोली—बहिन, इन बातों की चर्चा न करो।

राज॰--में अब तुम्हारा ब्याह रचाऊँगी। दीवान जयचन्द को तुमने देखा है?

त्रविकासिनी ऑलों में ऑस् भरकर बोळी—राजकुमारी, में त्रतथारिणी हूँ और अपने त्रत को पूरा करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। प्रण को निमाने के लिए में जीती हूँ, नहीं तो मैंने ऐसी आफ़तें झेली हैं कि जीने की इच्छा अब नहीं रही। मेरे बाप विकासनगर के जागीरदार थे। मेरे सिवा उनके कोई संतान न थी। वे मुझे प्राणों से अधिक प्यार करते थे। मेरे ही लिए उन्होंने बरसों संस्कृत-साहित्य पढ़ा था। युद्ध-विद्या में वे बड़े निपुण थे और कई बार खड़ाइयों पर गये थे।

एक दिन गोधिल-वेडा में सब गायें जंगड से लौट रही थी। मैं अपने द्वार पर खड़ी थी। इतने में एक जवान बाँकी पगड़ी बाँचे, इथियार सजाये अस्मता आता दिखाई दिया । मेरी प्यासी मोहिनी इस समय बंगल से लौटी थी. और उसका बच्चा इघर कलोंलें कर रहा था। संयोगवश बच्चा उस नौजवान से टकरा गया । गाय उस आदमी पर शपटी । राजपूत बड़ा साइसी था । उसने शायद साचा कि भागता हूँ तो कलंक का टीका लगता है, तुरन्त तलवार म्यान से खींच छी और वह गाय पर अपटा । गाय अल्डाई हुई तो थी ही, कुछ भी न डरी। मेरी ऑंखों के सामने उस राजपूत ने उस प्यारी गाय को जान से मार डाला। देखते-देखते चैक्ड्रों आदमी बमा हो गये और उसको टेढी-सीधी सनाने लगे । इतने में पिताजी भी आ गये । वे सन्ध्या करने गये थे । उन्होंने आकर देखा कि द्वार पर सैकड़ों आदिमयों की भीड़ लगी है, गाय तहप रही है और उसका बच्चा खड़ा रो रहा है। पितानी की आहट सुनते ही गाय कराहने लगी और उनकी ओर उसने कुछ ऐसी दृष्टि से देखा कि उन्हें कोष आ गया । मेरे बाद उन्हें वह गाय ही प्यारी थी । वे लककारकर बोले-मेरी गाय किसने मारी है ? नवजवान लज्जा से सिर झकाबे सामने आया और बोला-मैने।

विताची-तुम क्षत्रिय हो ?

राजपूत-हाँ!

पितार्जी—तो किसी क्षत्रिय से हाथ मिलाते ?

राजपूत का चेहरा तमतमा गया । बोला—कोई क्षत्रिय सामने आ जाय। हजारों आदमी खड़े यें; पर किसी का साहस न हुआ कि उस राजपूत का सामना करें। यह देखकर पिताची ने तबवार खींच ली और वे उस पर टूटें पड़े। उसने भी तकवार निकाक ली और दोनों आदमियों में तकवार चलने

लगीं। पितानी बूढ़े थे; सीने पर ज़लम गहरा लगा। गिर पड़े। उन्हें उठाकर लोग घर पर लाये। उनका चेहरा पीला था; पर उनकी ऑलों से चिनगारियों निकल रही थीं। मैं रोती हुई उनके सामने आयी। मुझे देखते ही उन्होंने सन आदिमियों को वहाँ से हट जाने का संकेत किया। जब मैं और पितानी अकेले रह गये, तो वे बोले — वेटी, तुम राजपुतानी हो !

में - जी हाँ।

पिताची-राजपत बात के धनी होते हैं !

मैं-जी हाँ।

विताबी—इंस राजपूत ने मेरी गाय की जान की है, इसका बदला तुम्हें लेना होगा।

मैं--आपकी आज्ञा का पाडन करूँ गी।

पिताजी-अगर मेरा वेटा जीता होता तो मैं यह बोझ तुम्हारी गर्दन पर न रखता।

मैं—आपकी जो कुछ आजा होगी, मैं िं छर-ऑंखों से पूरी करूँ गी। पिताजी—तुम प्रतिज्ञा करती हो ?

मैं-- बी हाँ।

पिताबी—इस प्रतिज्ञा को प्रा कर दिखाओगी।

मैं — बहाँ तक मेरा वश च छेगा, मैं निश्चय यह प्रतिज्ञा पूरी करूँ गी।

पिताची—यह मेरी तलवार को । चन तक द्वम यह तलवार उस राजपूत के कलेजे में न मोंक दो, तन तक भोग-विलास न करना ।

यह कहते कहते पिताजी के प्राण निकल गये। मैं उसी दिन से तलवार को कपड़ों में लिपाये उस नौजवान राजपूत की तलाश में घूमने लगी। वर्षों बीत गये। मैं कभी बिस्तयों में जाती, कभी पहाड़ों-जंगलों की खाक लानती; पर उस नौजवान का कहीं पता न मिलता। एक दिन मैं बैठी हुई अपने फूटे भाग पर रो रही थी कि वही नौजवान आदमी लाता हुआ दिखायी दिया। मुझे देखकर उसने पूला, तू कोन है ? मैंने कहा, मैं दुखिया ब्राह्मणी हूँ, लाप मुझ पर दया की जिए और मुझे कुल खाने को दी जिए। राजपूत ने कहा, अच्छा, मेरे साथ था।

में उठ खड़ी हुई। वह आदमी बेसुध था। मैंने विजली की तरह लपककर

कपड़ों में से तह वार निकाली और उसके सीने में भोंक दी। इतने में कई आदमी खाते दिखायी पड़े। मैं तह वार छोड़ कर भागी। तीन वर्ष तक पहाड़ों और जंगलों में छिपी रही। बार-बार जी में आया कि कहीं छूव मरूँ; पर जान बड़ी प्यार्श होती है। न जाने क्या-क्या मुसीवतें और कठिना हर्यों भोगनी हैं, जिनको भोगने को अभी तक जीती हूँ। अन्त में जब जंगल में रहते-रहते जी उकता गया, तो बोधपुर चली आयी। यहाँ आपकी द्यालता की चर्चा सुनी। आपकी सेवा में आ पहुँची और तब से आपकी कृपा से में आराम से जीवन बिता रही हैं। यही मेरी रामकहानी है।

राजनिदनों ने लम्बी सौंस लेकर कहा—दुनिया में कैसे-कैसे लोग भरे हुए

त्रविद्यासिनी— कहाँ बहिन ! वह बच गया, जलम ओछा पड़ा या। उसी शकल के एक नौचवान राजपूत को मैंने जंगल में शिकार खेलते देखा। या। नहीं मालूम, वही या या और कोई, शकल विककुल मिळती थी।

( ३ )

कई महीने बीत गये। राजकुमारियों ने बबसे त्रजविलासिनी की रामकहानी सुनी है, उसके साथ वे और भी त्रेम और सहानुभूति का बर्ताव करने लगी हैं। पहले बिना संकोच कभी-कभी छेड़छाड़ हो जाती थी; पर अब दोनों हरदम उसका दिल बहलाया करती हैं। एक दिन बादल बिरे हुए थे; राजनिन्दनी ने कहा—आज बिहारीलाल की 'सतसई' सुनने को जी चाहता है। वर्षाऋउ पर उसमें बहुत अच्छे दोहे हैं।

दुर्गाकुँवरी—बड़ी अनमोल पुस्तक है। सखी, तुम्हारी बगळ में जो अलमारी रखी है, उसी में वह पुस्तक है, जरा निकालना। त्रविक्रासिनी ने पुस्तक उतारी और उसका पहला पृष्ठ खोला था कि उसके हाथ से पुस्तक छूटकर गिर पड़ी। उसके पहले पृष्ठ पर एक तसवीर कमी हुई थी। वह उसी निर्देय युवक की तसवीर थी को उसके बाप का हत्यारा था। त्रविक्रासिनी की ऑखें लाल हो गयीं। त्योरी पर बळ पढ़ गये। अपनी प्रतिक्रा याद आ गयी; पर उसके साथ ही यह विचार उत्पन हुआ कि इस आदमी का चित्र यहाँ कैसे आका और इसका इन राजकुमारियों से क्या सम्बन्ध है? कहीं ऐसा न हो कि मुझे

इनका कृतज्ञ हो कर अपनी प्रतिज्ञा तोइनी पड़े। राजनिन्दनी ने उसकी सूरत देखकर कहा—सखी, क्या बात है ! यह क्रोध क्यों ! व्रजविळासिनी ने सावधानी से कहा—कुछ नहीं, न बाने क्यों चक्कर आ गया था।

आज से त्रविकासिनी के मन में एक और चिन्ता उत्पन्न हुई — स्या मुझे राजनुमारियों का कृतज्ञ होकर अपना प्रण तोइना पड़ेगा ?

पूरे सोलह महीने के बाद अफ़गानिस्तान से पृथ्वीसिंह और धर्मसिंह लौटे। बादशाह की सेना को बड़ी-बड़ी किटनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फ अबिकता से पड़ने लगी। पहाड़ों के दरें बर्फ से डक गये। आने-बाने के रास्ते बन्द हो गये। रसद के सामान कम मिलने लगे। सिपाही मूर्खों मरने लगे। अब अफ़गानों ने समय पाकर रात को लापे मारने शुरू किये। आखिर शाहबादे मुही उद्दीन को हिम्मत हारकर लौटना पड़ा।

दोनों राजकुमार ज्यों ज्यों जोषपुर के निकट पहुँचते थे, उत्कण्टा से उनके मन उमड़े आते थे। इतने दिनों के वियोग के बाद फिर मेंट होगी। मिलने की तृष्णा बढ़ती बाती है। रात-दिन मंजिलें काटते चले आते हैं, न थकावट माल्म होती है, न माँदगी। दोनों घायल हो रहे हैं; पर फिर भी मिलने की खुशी में बखमों की तकलीफ भूले हुए हैं। पृथ्वीसिंह दुर्गाकुँवरि के लिए एक सफ़गानी कटार लाये हैं। धर्मसिंह ने राबनन्दिनी के लिए काश्मीर का एक बहुमूल्य शाल-जोड़ मोल किया है। दोनों के दिल उमंग से भरे हुए हैं।

राजकुमारियों ने बब सुना कि दोनो वीर वापस आते हैं, तो वे फूळे अंगों न समाई । श्रङ्कार किया बाने छगा, मौंगें मोतियों से भरी बाने छगीं, उनके चेहरे खुशी से दमकने छगे । इतने दिनों के विछोह के बाद फिर मिलाप होगा, खुशी आँखों से उवली पड़ती है। एक दूसरे को छेड़ती हैं और खुश होकर गळे मिलती हैं।

अगहन का महीना या, बरगद की डाडियों में मूँगे के दाने डगे हुए थे। जोधपुर के किछे से सक्तियों की बनगज आवाज़ें आने छगी। सारे नगर में धूम मच गयी कि कूँवर पृथ्नीसिंह सकुश्रक अफगानिस्तान से छौट आये। दौँनों राजकुमारियों याकी में आरती के सामान छिये दरवाज़े पर खड़ी थीं। पृथ्वीसिंह दरवारियों के मुन्दे छेते हुए महल में आये। दुर्गाकुँवरि ने आरती उतारी और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो गये। धर्मखिंह भी प्रसन्नता से ऐंड ने हुए अपने महल में पहुँचे; पर भीतर पैर रखनें भी न पाये थे कि छींक हुई और बाई अखि फड़कने लगी। राजनिदनी आरती का थाल लेकर लपकी; पर उसका पैर फिसल गया और थाल हाथ से छूटकर गिर पहा। धर्मिंह का माथा उनका और राजनिदनी का चेहरा पीला हो गया। यह असगुन क्यों ?

त्रविकासिनी ने दोनों राजकुमारों के आने का समाचार सुनकर उन दोनों को देने के लिए दो अभिनन्दन-पत्र बना रखे थे। सबेरे जब कुँ वर पृथ्वीसिंह सन्थ्या आदि नित्य-क्रिया से निपटकर बैठे, ता वह उनके सामने आयी और उसने एक सुन्दर कुछ की चँगेली में अभिनन्दन-पत्र रख दिया। पृथ्वीसिंह ने उसे प्रस्तता से ले लिया। कितता यद्यपि उतनी बिद्या न थी, पर वह नयी और वीरता से भरी हुई थी। वे वीररस के प्रेमी थे, उसको पढ़कर बहुत खुछ हुए और उन्होंने मोतियों को हार उपहार दिया।

व्रविकासिनी यहाँ स छुटी पाकर कुँवर धर्मसिंह के पास पहुँची। वे बैठे हुए राजनिदनी को लड़ाई की घटनाएँ सुना रहे थे; पर ज्यों ही व्रविकासिनी की आँख उन पर पड़ी, वह सब होकर पीछे हट गयीं। उसको देखकर धर्मसिंह के चेहरे का भी रंग उड़ गया, होंठ सुख गये और हाथ पैर सनसनावे खगे। व्रविकासिनी तो उलटे पाँव लोटी; पर धर्मसिंह ने चारपाई पर लेटकर दोनों हाथों से हुँह दँक लिया। राजनिदनी ने यह हत्य देखा और उसका फूड़-सा बदन पसीने से तर हो गया। धर्मसिंह सारे दिन पलँग पर चुपचाव पड़े करवट बदलते रहे। उनका चेहरा ऐसा कुम्हला गया जैसे वे बरसों के रोगी हों। राजनिदनी उनकी सेना में लगी हुई थी। दिन तो यों कटा, रात को कुँवर साहब सन्ध्या ही से थकावट का बहाना करके लेट गये। राजनिदनी हैरान थी कि माजरा क्या है। व्रजविलासिनी इन्हीं के खून की प्यासी है! क्या यह सम्भव है कि मेरा प्यारा, मेरा सुकूट धर्मसिंह ऐसा कठोर हो ? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह यद्यपि चाहती है कि अपने मानों से उनके मन का बोझ हलका करे, पर नहीं कर सकती। अन्त को नींद ने उसको अपनी गोद में के किया।

### ( x )

रात बहुत बीत गयी है। आकाश में अँचेरा छा गया है। सारस की दुःख से भरी बोबी कभी-कभी सुनाई दे बाती है और रह-रहकर किले के सन्तरियों की आवाज कान में आ पहती है। राजनिन्दनी की आँख एकाएक खुडी, तो उसने धर्मसिंह को पलाप पर न पाया। चिन्ता हुई, वह झट उठकर त्रजविलासिनी के कमरे की ओर चली और दरवाज़े पर खड़ी होकर भीतर की ओर देखने लगी। संदेह पूरा हो गया। क्या देखती है कि त्रजविलासिनी हाथ में तेगा किये खड़ी है और धर्मसिंह दोनों हाथ बोड़े उसके सामने दीनों की तरह घटने टेके बैठे हैं। वह हस्य देखते ही राजनिन्दनी का खून सुख गया और उसके सिर में चकार आने लगा, पर लड़खड़ाने लगे। जान पड़ता था कि गिरी जाती है। वह अपने कमरे में आयी और मुँह दँककर लेट रही; पर उसकी आँखों से एक बूँद भी न निकली।

दूसरे दिन पृथ्वीसिंह बहुत सबेरे ही कुँवर धर्मसिंह के पास गये और सुस्कराकर बोळ—भैया, मौसिम बड़ा सुहावना है, शिकार खेळने चळते हो ! धर्मसिंह—हाँ, चळो।

दोनों राअकुंमारों ने घोड़े कवनाये और जंगळ की ओर चळ दिये। पृथ्वीसिंह का चेहरा जिला हुआ था, जैसे कमक का फूठ। एक-एक अंग से तेजी और चल्ली टक्की पहली थी; पर कुँवर धर्मिंसेंह का चेहरा मैळा हो गया था, मानों बदन में जान ही नहीं है। पृथ्वीसिंह ने उन्हें कई बार छेड़ा; पर जब देखा कि वे बहुत दुली हैं, तो चुप हो गये। चळते-चळते दोनों आदमी शीछ के किनारे पर पहुँचे। एकाएक धर्मिंसेंह ठिठके और बोळे—मैंने आब रात को एक हढ़ प्रतिज्ञा की है। यह कहते-कहते उनकी आँख़ों में पानी आ गवा। पृथ्वीसिंह ने घवड़ाकर पूछा—कैसी प्रतिज्ञा है

तुमने वजविकासिनी का हाक सुना है ! मैंने प्रतिज्ञा की है कि जिस आदमी ने उसके बाप को मारा है, उसे भी बहन्तुम पहुँचा दूँ।

'तुमने सचपुच वीर-प्रतिज्ञा की है।'

'हाँ, यदि मैं पूरी कर सक्ँ। वुम्हारे विचार में ऐसा आदमी मारने ओम्ब है या नहीं ?' 'ऐसे निर्देशी की गर्दन गुट्टल खुरी से काटनी चाहिए।'

'बेशक, यही मेरा भी विचार है। यदि मैं किसी कारण यह काम न कर सकूँ, तो तुम मेरा प्रतिज्ञा पूरी कर दोगे ?'

'बड़ी खुशी से । उसे पहचानते हो न !'

'हाँ, अच्छी तरह।

'तो अन्छा होगा, यह काम पुझको ही करने दो, तुम्हें शायद उस पर दवा आ जाय।'

'बहुत अच्छा; पर यह याद रखो कि वह आदमी बड़ा भाग्यशाकी है! कई बार मौत के मुँह से बचकर निकला है। क्या आञ्चर्य है कि द्रमको भी उस ।पर दया आ बाय। इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो कि उसे जरूर बहन्तुम पहुँचाओंगे।'

'में दुर्गा की श्वय खावर कहता हूँ कि उस आदमी को अवश्य मारूँगा।' 'बस तो हम दोनों मिळकर कार्य सिद्ध कर छेंगे। तुम अपनी प्रतिज्ञा पर

इद रहोगे न ?

'क्यों ? क्या मैं सिपाही नहीं हूं ! एक बार को प्रतिज्ञा की, समझ लो कि वह पूरी करूँगा, चाहे इसमें अपनी मान ही क्यों न चर्ली जाय।'

'सब अवस्थाओं में ?'

'हाँ, सब अवस्थाओं में।'

'यदि वह तुम्हारा कोई बन्धु हो तो ?'

पृथ्वीसिंह ने धर्मसिंह को विचारपूर्वक देखकर कहा—कोई बन्धु हो हो हैं धर्मसिंह—हों, सम्मव है कि तुम्हारा कोई नातेदार हो।

पृथ्वी सिंह—(जोश में) कोई हो, यदि मेरा भाई भी हो, तो भी जीता जुनवा दूँ।

धर्मसिंह घोड़े से उत्तर पड़े। उनका चेहरा उत्तरा हुआ था और ओठ कॉप रहे थे। उन्होंने कमर से तेगा खोलकर ज़मीन पर रख दिया और पृथ्वीसिंह को ललकारकर कहा— पृथ्वीसिंह, तैयार हो जाओ। वह दुष्ट मिल ग्या। पृथ्वीसिंह ने चौंककर इधर-उधर देखा तो धर्मसिंह के सिवाय और कोई दिखाई न दिया धर्मसिंह—तेगा खींचो ।
पृथ्वीसिंह—मैंने उसे नहीं देखा ।
धर्मसिंह—वह तुम्हारे सामने खड़ा है। वह दुष्ट कुकर्मी धर्मसिंह ही है।
पृथ्वीसिंह—( धवराकर ) ऐं तुम !—मैं—
धर्मसिंह—राजपूत, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो ।

इतना मुनते ही पृथ्वीसिंह ने बिजलों की तरह कमर से तेगा खींच लिया और उसे धर्मसिंह के सीने में चुमा दिया। मूठ तक तेगा चुम गया। खून का फल्वारा वह निकला। धर्मसिंह ज़मीन पर गिरकर धीरे से बोड़े —पृथ्वीसिंह, मैं गुम्हारा बहुत कृतज्ञ हूँ। तुम सब्चे बीर हो। तुमने पुरुष का कर्तव्य पुरुष की भौति पाठन किया।

पृथ्वीसिंह यह सुनकर ज़मीन पर बैठ गये और रोने छगे। ( · 4 )

अब राजनिदनी सती होने जा रही है। उसने सोळहों श्रङ्गार किये हैं और माँग मोतियों से भरवाई है। कड़ाई में सोहाग का कंगन है, पैरों में महावर लगायी है और लाल चुनरी ओढ़ी है। उसके अंग से सुगन्धि उद रही है, क्योंकि वह आब सती होने जाती है।

राबनिन्दनी का चेहरा सूर्य की माँति प्रकाशमान है। उसकी ओर देखने से आँखों में चकाचौंब लग जाती है। प्रेम-मद से उसका रोयाँ-रोयाँ मस्त हो गया है, उसकी आँखों से अलौकिक प्रकाश निकल रहा है। वह आब स्वर्ग की देवी जान पड़ती है। उसकी चाल बड़ी मदमाती है। वह अपने प्यारे पित का सिर अपनी गोद में लेती है और उस चिता में बैठ जाती है जा चन्दन, खस आदि से बनाबी गयी है।

सारे नगर के लोग बह दृश्य देखने के लिए उमड़े चले आते हैं। बाजे बब रहे हैं, फूर्लों की वृष्टि हो रही है। सती चिता में बैठ चुकी थी कि इतने में कुँवर पृथ्वीसिंह आये और हाथ जोड़कर बोले — महारानी, मेरा अपराध आमा करो।

• सती ने उत्तर दिया—क्षमा नहीं हो सकता । तुमने एक नौजवान राजपूत की जान की है, तुम भी जवानी में मारे जाओगे । सती के वचन कभी झूठे हुए हैं ? एकाएक चिता में आग छग गयी। चयजयकार के शब्द गूँचने लगे। सती का मुख आग में यों चमकता था, जैसे सबेरे की छलाई में सूर्य चमकता है। थोड़ी देर में वहाँ राख के ढेर के सिवा और कुछ न रहा।

इस सती के मन में कैसा सत था! परसों बन उसने व्रव्विक्वासिनी को शिश्चककर घर्मिस्ट के सामने जाते देखा था, उसी समय से उसके दिल में संदेह हो गया था। पर जन रात को उसने देखा कि मेरा पित इसी स्त्री के सामने दुखिया की तरह बैठा हुआ है, तन वह सन्देह निश्चय की सीमा तक पहुँच गया और यही निश्चय अपने साथ सत केता आया था। सबेरे जन धर्मिंड उठे तन राजनन्दिनी ने कहा था कि मैं वज्जिलासिनी के शत्रु का सिर चाहती हूँ, तुम्हें लाना होगा। और ऐसा ही हुआ। अपने सती होने के सन कारण राजनन्दिनी ने जान-बृझकर पैदा किये थे, क्योंकि उसके मन में सत था। पाप की आग कैसी तेज होती है! एक पाप ने कितनी जानें ली? राजवंश के दो राजकुमार और दो कुमारियों देखते-देखते इस अग्निकुण्ड में स्वाहा हो गयी। सती का बचन सच हुआ। सात ही सप्ताह के भीतर पृथ्वीसिंह दिल्ली में कल्ड किये गये और दुर्गाकुमारी सती हो गयी।

### **आभूष्**ण

आभूषणों की निंदा करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम असहयोग का उत्तीड़न सह सकते हैं। पर कल्नाओं के निर्दय, घातक वाक्यवाणों को नहीं ओढ़ सकते। तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि इस तृष्णा की पूर्ति के किए जितना त्याग किया जाता है, उसका सदुपयोग करने से महान् पद प्राप्त हो सकता है।

यद्यपि हमने किसी रूप-हीना महिला को आभूषणों की सजावट से रूपवती होते नहीं देखा, तथापि इस यह भी मान छेते हैं कि रूप के लिए आभूवणों की उतनी ही जरूरत है जितनी घर के लिए दीपक की । किंतु शारीरिक शोभा के लिए इम मन को कितना मिलन, चित्त को कितना अद्यांत और आत्मा को कितना कल्लावत बना केते हैं ? इसका हमें कचाचित् ज्ञान ही नहीं होता । इस दीशक की क्योति में आँखें धूँचली हो जाती है। यह चमक-दमक कितनी ईंध्यों, कितने द्रेष, कितनी प्रतिस्पर्धा, कितनी दुर्श्चिता और कितनी दुराशा का कारण है ; इसकी केवल कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन्हें मूचण नहीं, दूषण कहना अधिक उपयुक्त है। नहीं तो यह कब हो सकता था कि कोई नववधू पति के घर आने के तीसरे दिन, अपने पति से कहती कि मेरे पिता ने दुम्हारे पल्ले बॉॅंपकर मुझे तो कुएँ में ढकेल दिया।" शीतला आज अपने गाँव के ताल्छकेदार कुँवर सुरेशसिंह की नवविवाहिता वधू को देखने गयी थी। उसके सामने ही वह मन्त्रमुख-सी हो गयी। बहु के रूप-छावण्य पर नहीं, उसके आभूषणों की जगमगाहट पर उसकी टकटकी छगी रही । और वह जब से छौट कर घर आयी. उसकी छाती पर सौँप होटता रहा । अन्त को ज्यों ही उसका पति घर आया, वह उस पर बरस पड़ी और दिक में भरा हथा गुनार पूर्वोक्त शब्दों में निकट पड़ा । शीतका के पति का नाम विंमटिंह था। •उनके पुरखे किसी जमाने में इकाकेदार थे। इस गाँव पर भी उन्हीं का सोलहों आने अधिकार था। लेकिन अब इस घर की दशा हीन हो गयी है। मुरेशसिंह

के पिता जमींदारी के काम में दक्ष थे। विमलसिंह का सब हळाका किसी-द-किसी प्रकार से उनके हाथ आ गया। विमल के पास सवारी का टप्ट भी न था, उने दिन में दो बार मोजन भी मुश्किक से मिलता था। उधर सुरेश के पास हायी, मोटर और कई घोड़े थे, दस-पाँच बाहर के आदमी नित्य द्वार पर पड़े रहते थे। पर इतनी विषमता होने पर भी दोनों में भाईचारा निमाया जाता था। शादीव्याह में मूँ इन-छेदन में परश्रर आना-बाना होता रहता था। सुरेश विद्या-प्रेमी थे। हिंदुस्तान में ऊँची शिक्षा समाप्त करके वह यूरोप चले गये और सब छोगों की शंकाओं के विपरीत, वहाँ से आर्थ-सम्यता के परम भक्त बनकर होटे। वहाँ के जहवाद. कृत्रिम भोगलिप्ता और अमानुपिक मदांशता ने उनकी ऑंखें खोछ दी थीं। पहले वह घरवालों के बहुत जोर देने पर भी विवाह करने को राजी नहीं हुए थे। छदकी से पर्व-परिचय हुए बिना प्रणय नहीं कर सकते थे। पर यूरोप से छोटने पर उनके वैवाहिक विचारों में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया । उन्होंने उसी पहले की कन्या से, बिना उसके आचार-विचार बाने हए, विवाह कर छिया। अब वह विवाह को प्रेम का बंधन नहीं, धर्म का बंधन समझते थे। उसी सौभाग्यवती वधु को देखने के लिए आब शीतला, अपनी सास के साथ, सुरेश के घर गयी थी। उसी के आभूषणों की छटा देखकर वह मर्माहत सी हो गयी है। विमळ ने व्यथित होकर कहा-तो माता-पिता से कहा होता, सुरेश से ज्याह कर देते। वह तुम्हें गहनों से लाद सकते थे।

शीतळा-तो गाळी क्यों देते हो !

विमल-गाडी नहीं देता, बात कहता हैं। तुम-जैंबी सुन्दरी को उन्होंने नाहक मेरे साथ व्याहा।

शीतला-लजाते ता हो नहीं, उलटे और ताने देते हो !

विमल-भाग्य मेरे वश में नहीं है। इतना पढ़ा भी नहीं हूँ कि कोई बड़ी नौकरी करके रुपये कमाऊँ।

शीतळा-यह क्यों नहीं कहते कि प्रेम ही नहीं है। प्रेम हो, तो कंचन बरसने छगे।

विमल-तुम्हें गहनों से बहुत प्रेम है ! शीतला-सभी को होता है । मुझे भी है । विमळ-अपने को अभागिनी समझती हो है

शीतला-हूँ ही, समझना कैसा ? नहीं तो क्या दूसरे को देखकर तरसना पहता ?

विमल-गहने बनवा दूँ तो अपने को भाग्यवती समझने लगोगी ह शीतला—( चिढ़कर ) तुम तो इस तरह पूछ रहे हो, चैसे सुनार दरवाजे पर बैटा है !

#### ( ? )

समर्थ पुरुषों को बात लग जाती है, तो प्राण ले केते हैं। सामर्थ्यहीन पुरुष अपनी ही जान पर खेल जाता है। विमलिंह ने बर से निकल जाने की ठानी। निश्चय किया, या तो इसे गहनों से ही लाद दूँगा या वैभव्य-शोक से। या तो आभूषण ही पहनेगी या सेंदुर को भी तरसेगी।

दिन-भर वह चिंता में ह्वा पड़ा रहा । शीतका को उसने प्रेम से संतुष्ट करना चाहा था। आज अनुभव हुआ कि नारी का हृदय प्रेमपाश से नहीं बँघता, कंचन के पाश ही से बँघ सकता है। पहर रात जाते-जाते वह घर से चळ खड़ा हुआ। पीछे फिरकर भी न देखा। ज्ञान से जागे हुए विराग में चाहे मोह का संस्कार हो, पर नैराश्य से जागा हुआ विराग अचळ होता है। प्रकाश में हघर-उघर की वस्तुओं को देखकर मन विचळित हो सकता है। पर अंघकार में किसका साहस है, जो छोक से जौ-मर भी हट सके!

विमल के पास विद्या न थी, कला कौ शल भी न था। उसे केवल अपने किन परिश्रम और किन आत्म-त्याग ही का आधार था। वह पहले कलकत्ते गया। वहाँ कुछ दिन तक एक सेठ की दरवानी करता रहा। वहाँ को सुन पाया कि रंगून में मबदूरी अच्छी मिकती है, तो रंगून वा पहुँचा और बंदर पर माल चढ़ाने उतारने का काम करने लगा।

• कुछ तो कठिन श्रम, कुछ खाने-पीने के अध्यम और कुछ जहवायु की सरावी के कारण वह बीमार हो गया। श्ररीर दुर्वेछ हो गया, मुख की कांति

जाती रही ; फिर भी उससे .ज्यादा मेहनती मज़दूर बंदर पर दूसरा न था। और मज़दूर मज़दूर थे, पर यह मज़दूर तपस्ती था। मन में जो कुछ ठान ढिया था, उसे पूरा करना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था।

उसने घर को अपना कोई समाचार न मेजा। अपने मन से तर्क किया, घर में कौन मेरा हित् है ! गहनों के सामने मुझे कौन पूछता है ! उसकी बुद्धि यह रहस्य समझने में असमर्थ थी कि आमूषणों की काळसा रहने पर भी प्रणय का पाळन किया जा सकता है और मज़दूर प्रातःकाल सेरों मिठाई खाकर खळपान करते थे। दिन-भर दम-दम-भर पर गाँजे, चरस और तमाख़ू के दम लगाते थे। अवकाश पाते, तो बाजार की सेर करते थे। कितनों ही को शराव का भी शौक था। पैसों के बदले क्ये कमाते थे, तो पैसों की बगह रूपये खर्च भी कर डाकते थे। किसी की देह पर साबूत कपड़े तक न थे; पर विमळ उन गिनती के दो-चार मज़दूरों में था, जो संयम से रहते थे, बिनके जीवन का उद्देश खा-पीकर मर जाने के सिना कुछ और भी था। थोड़े ही दिनों में उसके पास योड़ी-सी संपत्ति हो गयी। धन के साथ और मज़दूरों पर दबाव भी बढ़ने लगा। यह प्रायः सभी जानते थे कि विमळ जाति का कुछीन टाकुर है। सब टाकुर ही कहकर उसे पुकारते थे। संयम और आचार सम्मान-सिद्धि के मंत्र हैं। विमळ मज़दूरों का नेता और महाजन हो गया।

विमक को रंगून में काम करते तीन वर्ष हो चुके थे। संध्या हो गयी थी। वह कई मज़द्रों के साथ समुद्र के किनारे बैठा बातें कर रहा था।

एक मज़दूर ने कहा—यहाँ की सभी श्रियाँ नियुर होती हैं। वेचारा झींगुर १० वरस से उसी वर्मी ख़ी के साथ रहता था। काई अपनी व्याही जोक से भी इतना प्रेम न करता होगा। उस पर इतना विश्वास करता था कि जो कुछ कमाता, सो उसके हाथ में रख देता। तीन कड़के थे। अभी कढ़ तक दोनों साथ-साथ खाकर छेटे थे। न कोई कड़ाई, न झगड़ा, न बात, न चीत। रात को औरत न बाने कब उठी और न बाने कहाँ चढ़ी गयो। छड़कों को छोड़ गयी। वेचारा झींगुर बैठा रो रहा है। सबसें बड़ी मुश्किक तो छोटे बच्चे की है। अभी कुढ़ छ: महीने का है। कैसे बियेगा, भगवान ही बानें।

विमलसिंह ने गंभीर भाव से कहा--यहने बनवाता था कि नहीं ?

मज़दूर—स्पये-पैसे तो औरत ही के हाथ में थे। गहने बनवाती, तो उसका हाय कौन पकड़ता ?

दूसरे मज़दूर ने कहा—गहनों से तो लदी हुई थी। जिसर से निकल जाती थी, लम-लम की आवाज़ से कान भर जाते थे।

विमल-जब गहने बनवाने पर भी निदुराई की, तो यही कहना पड़ेगा कि यह जाति ही बेवफ़्ता होती है।

इतने में एक आदमी आकर विमलिंह से बोला—चौधरी, अभी मुझे एक सिपाही मिळा था। वह तुम्हारा नाम गाँव और बाप का नाम पूछ रहा था। कोई बाबू मुरेशिंस हैं!

विमल ने सदांक होकर कहा—हाँ, हैं तो। मेरे गाँव के इलाकेदार और विरादरों के भाई हैं।

आदमी--- उन्होंने थाने में कोई नोटिस छपवाया है कि जो विमलसिंह का पता छगावेगा उसे १,०००) का इनाम मिलेगा।

विमन-तो तुमने सिपाही को सब ठीक-ठीक बता दिया !

आदमी—चौषरी, मैं कोई गँवार हूँ स्या ! समझ गया कुछ दाल में काला है ; नहीं तो कोई इतने क्यें क्यों खरच करता । मैंने कह दिया कि उनका नाम विमलसिंह नहीं, जसोदा पाँडे है । बाप का नाम सुक्लू बताया और घर जिला झाँसी में । पूछने लगा, यहाँ कितने दिन से रहता है ! मैंने कहा, कोई दस साल से । तब कुछ सोचकर चला गया । सुरेश बाबू से तुमसे कोई अदावत है क्या चौधरी !

विमल-अदावत तो नहीं थी, मगर कौन जाने, उनकी नीयत बिगङ्ग गयी हो। मुझ पर कोई अपराघ लगाकर मेरी जगह-ज़मीन पर हाथ बढ़ाना चाहते हों। तुमने बड़ा अच्छा किया कि सिपाही को उड़नघाँई बतायी।

आदमी—मुझसे कहता था कि ठीक-ठीक बता दो, तो ५०) तुम्हें भी दिखा दूँ। मैंने सोचा—आप तो इज़ार की गठरी मारेगा और मुझे ५०) दिखाने को कहता है। फटकार बता दी।

एक मज़दूर---मगर जो २००) देने को कहता, तो तुम सब ठीक-ठीक नाम-ठिकाना बता देते ! क्यों ! धत् तेरे काळची की ! आदमी—( छिष्वत होकर ) २००) नहीं, २,०००) भी देता, तो न बताता। मुझे ऐसा विश्वासघात करनेवाला मत समझो। जब जी चाहे, परख लो। मज़दूरों में यों बाद-विवाद होता ही रहा, विमल आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा—अब क्या करूँ ! जब मुरेश-जैसे सज्जन की नीयत बदल गयीं, तो अब किसका भरोसा करूँ ! नहीं, अब बिना बर गये काम नहीं चलेगा। कुल दिन और न गया, तो फिर कहीं का न हूँगा। दो साल और रह जाता, तो पास में पूरे ५,०००) हो जाते। शीतला की इच्ला कुल पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर ३,०००) ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाधा न पूरी होगी। खैर, अभी चलूँ, छः महीने में फिर लौट आऊँगा। अपनी जायदाद तो बच बायगी। नहीं छः महीने रहने का क्या काम है ! जाने-आन में एक महीना लग जायगा। घर में १५ दिन से ज्यादा न रहूँगा।

इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन रंगून से चळ पड़ा।

वहाँ कीन पछता है, आऊँ या रहूँ, मरूँ या जिऊँ, वहाँ तो गहनों से प्रेम है।

संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई इस्ती नहीं। हमारे नीति-शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है; पर वास्त्र में यह कितना भ्रम मूच्क है! कुँवर सुरेशिंद्र की नव-वधू मंगलाकुमारी गृह-कार्य में निपुण, पित के हशारे पर प्राण देनेवाली, अत्यन्त विचारशीला, मधुर-भाषिणी और धर्म भीह स्त्री था; पर सौंदर्य-विद्दान होने के कारण पित की आँखों में काँटे के समान खटकती थी। सुरेशिंद्र बात-बात पर उस पर ग्रॅंझकाते, पर घड़ी-भर में पश्चाचाप के वशीभूत होकर उससे क्षमा माँगते; किन्दु दूसरे ही दिन फिर वहीं कुत्सित व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण अन्य रईसों की मौँति अष्ट न थे। वह दम्पति-जीवन ही में आनन्द, सुख शांति, विश्वास, प्रायः सभी ऐहिक और पारमार्थिक उद्देश्य प्रा करना चाहते थे। और दाम्यत्य सुख से विचित होकर उन्हें अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाद-हीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊगर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती कि स्वामी नाराज़ होंगे। स्वामी को खुश रखने के लिए अपनी भूकों को लिपाती, बहाने करती, झुठ बोढती। नौकरों को अपराघ लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पित को प्रमन्न रखने के किए उसने अपने गुणों की, अपनी आत्मा की अवहेळना की; पर उठने के बदले वह पित की नज़रों से गिरती हो गयी। वह नित्य नये श्रंगार करती, पर ढ़श्य से दूर होती जाती थी। पित की एक मधुर मुसुकान के लिए, उनके अघरों के एक मीठे शब्द के लिए उसका प्यासा हृद्य तड़प-पड़पकर रह जाता था। लावण्य-विहीन स्त्री वह मिश्रुक नहीं है, जो चंगुळ-भर आटे से सन्तुष्ट हो जाय। वह भी पित का सम्पूर्ण, अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित् सुन्दरियों से अभिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत में निष्फळ होकर और भी संतप्त होती थी।

चीरे-भीरे पति पर से उसकी भद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे करू, इदय सून्य, कस्पना-हीन मनुष्य से मैं भी उसी का-सा व्यवहार करूँगी। को पुरुष केवळ रूप का भक्त है, वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी चिटल कर दी।

मगर मंगळा को केवळ अपनी रूप-हीनता ही का रोना न था। शीतळा का अनुपम रूपळाळित्य भी उसकी कामनाओं का बाघक था; बल्कि यही उसकी आशंकताओं पर पड़नेवाळा तुषार था। मंगळा सुन्दरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे, उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है; पर शोतळा की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अन्दर न जाने देती थी, चाहे वह कितना ही वेप बदळ कर आवे। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेश करते थे, उसे बळात् निकाळ देना चाहते बे; किन्द्र सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता। जिस दिन जीतळा इस वर में मंगळा का मुख देखने आयी थी उसी दिन सुरेश की औंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झळक देख की थी। वह एक झळक मानों एक क्षणिक किया थी, जिसने एक ही घावे में समस्त हृदय राज्य को जीत ळिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा ळिया।

सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है ? एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे इटाती है ? पर उसके मन का यह खिंचाव केवल एक चित्रकार बा किव का रसास्वादन-मात्र था। वह पिवत्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उनके मनोरंजन की सामग्री-मात्र थी। वह अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूँगा। यदि वह सुन्दी नहीं है, तो उसका क्या दोष ? पर उनका यह सब प्रयास मंगला के सममुख बाते ही विफल हो जाता था। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला के मन के वदलते हुए भावों को देखते थे; पर एक पक्षाधात-पीड़ित मनुष्य की भौति बी के घड़े को छड़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय न कर सकते थे। परिणाम क्या होगा, यह सोचने का उन्हें साहस ही न होता था। पर जब मंगला ने अंत को बात-बात में उनकी तंत्र आलोचना करना ग्रुह्त कर दिया, वह उनसे उच्लुङ्क कता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वह उतना सौहार्ष्ट्र भी विखस हो गया। घर में आना-जाना ही छोड़ दिया।

एक दिन संध्या के समय बड़ी गरमी थी। पंखा केलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचों में भी न जादा था। पिन की भौति शरीर से सरी स्फूर्ति वह गयी थी, जो जहाँ था, वहीं मुदी-सा पड़ा था। आग से सके हुए मृदंग की भौति लोगों के स्वर कर्कश्च हो गये थे। साधारण वातचीत में भी लोग उचेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्ष से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेशसिंह कभी चार कदम टहलते थे, फिर हाँफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुँबला रहे थे कि जल्द-जल्द लिइकाव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज सुनाई दी। चौंके, फिर कोध आया। मधुर गान कार्नों को अधिय जान पड़ा। यह क्या वेवक्त की शहनाई है। यहाँ गरमी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सुझी है। मंगला ने बुलाया होगा, और क्या! लोग नाहक कहते हैं कि लियों के जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही मोजन-निद्रा, राग-रंग, आमोद-प्रमोद है, जो समस्त प्रााणेयों का है। घंटे-मर तो सुन जुका। यह गीत कभी बंद भी होगा या नहीं। सब व्यर्थ में गला फाइ-फाइकर चिल्ला रही है।

अत को न रहा गया । जनानखाने में आकर बोले—यह तुम लोगों ने स्या काँव-काँव मचा रखी है ! यह गाने-बजाने का कौन-सा समय है ! बाहर बैठना मुश्किल हो गया ! सन्नाटा छा गया। बैसे शोर-गुळ मचानेवाळे बाळकों में मास्टर पहुँच बाय। समी ने सिर हुका दिये और सिमट गयी।

मंगला तुरंत उठकर समनेवाळे कमरे में चली गयी। पति को बुलाया और साहिस्ते से बोली—स्यों इतना बिगड़ रहे हो ?

"मैं इब वक्त गाना नहीं सुनना चाहता।"

''तुम्हें सुनाता ही कीन है ! क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है !'

"फजूल की बमचख-"

"तुमसे मतलब १३३

"मैं अपने घर में यह कोलाहक न मचने दूँगा !"

''तो मेरा घर कहीं और दे ?"

सुरेशसिंह इसका उत्तर न देकर बोळे—इन सबसे कह दो, फिर किसी वक्क आयें।

मंगळा—इरिंहए कि दुम्हें इनका आना अच्छा नहीं लगता ? "हाँ इसीलिए।"

"तुम क्या सदा नहीं करते हो, जो मुझे अच्छा लगे ! तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हुँ जी-ठट्ठे की आवाज अंदर सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती कि इन लोगों का आना बन्द कर दा। तुम मेरे कामों में दस्तदाज़ी क्यों करते हो १" " सरेश ने तेज होकर कहा—इसल्किए कि मैं घर का स्वामी हैं।

मंगला-तुम बाहर के स्वामी हो ; यहाँ मेरा अधिकार है।

मुरेश—क्यों व्यर्थ की वक्त-बक करती हो ? मुझे चिढ़ाने से क्या मिछेगा है मंगला जारा देर चुप-चाप खड़ी रही। वह पित के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। किर बोळी —अव्छी बात है। वब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं, तो न रहूँगी। अब तक अम में थी। आव तुमने वह अम मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। विस क्यों का पित के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर मी कोई अधिकार नहीं हो सकता।

मुरेश ने छिजित होकर कहा—बात का बतंगह क्यों बनाती हो ! मेरा यह मतलब न था। कुछ-का-कुछ समझ गयी। मंगळा—मन की बात भादमी के मुँह से अनायास ही निकळ जाती है। सावधान होकर इम अपने भावों को छिपा छेते हैं।

मुरेश को अपनी असल्जनता पर दुःख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इसे जितना ही मनाऊँगा, उतना ही यह और जली-कटी सुनायेगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चळे आये।

प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए खम देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक उपहे। देखा, द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियाँ ऑंचल से ऑंखें पोछ रही है। कई नौकर आस पास खड़े हैं। सभी की ऑंखें सजड़ और मुख उदास है। मानों बहू बिदा हो रही है।

मुरेश समझ गये कि मंगला को कल की बात लग गयी। पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा सपमान कर रही है, मेरा सिर नीचा कर रही है। जहीं चाहे, जाय। मुझसे कोई मतलब नहीं। यो बिना कुछ पूछे-गछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं। फिर मैं इसे रोकनेवाला कीन ।

वह यों ही जड़वत् पड़े रहे और मंगला चली गयी। उनकी तरफ मुँह उठाकर भी न ताका।

### (x)

मंगला पाँव-पैदल चली जा रही थी। एक बड़े ताल्छकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात न थी। इर किसी की हिम्मत न पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियाँ द्वार पर खड़ी करण-कौत्हल से देखती थीं और आँखों से कहती थीं—हा निर्देशी पुरुष ! इतना भी न हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता !

इस गाँव से निकलकर मंगला उस गाँव में पहुँची, जहाँ श्रीतला रहती यो। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गयी और मङ्गला से बोली— बहन, जरा आकर दम लेलो।

मञ्जूला ने अन्दर जाकर देखा तो मकान जगई-जगह से गिरा हुआ

था। दाळान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिह्न दिखाई देते थे।

शीतला ने पूला—यह स्या हुआ !

मंगला—जो भाग्य में लिखा था।

शीतला-कुँ वरनी ने कुछ कहा-सुना क्या !

मंगळा—मुँह से कुछ न कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतळा—अरे, तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गयी ?

दुःख की अन्तिम दशा संकोच-हीन होती है। मंगका ने कहा—चाहती, तो अब भी पढ़ी रहती। उसी घर में जीवन कट जाता। पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं वहाँ अब नहीं रह सकती।

मंगळा-तुम्हारा मैका कहाँ है ?

शीवना-मैके कीन मुँह लेकर जाऊँगी ?

मङ्गळा-तव कहाँ बाओगी ?

शीतका—ईश्वर के दरबार में । पूछूँगी कि तुमने मुझे सुन्दरता क्यों नहीं दी ! बदस्रत क्यों बनाया ! बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वह स्प-हीन हो । शायद पुरबु के सनम की पिशाचिनियाँ हो बदस्रत औरतें होती हैं । रूप से प्रेम मिलता है, और प्रेम से दुर्लभ कोई बस्तु नहीं है । यह कहकर मंझला उठ खड़ी हुई । शीतका ने उसे रोका नहीं । सोचा—इसे क्या खिळाऊँगी । आस तो चूल्हा बळने की भी कोई आशा नहीं ।

उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही, मैं कैसी अभागिन हूँ। जिस प्रेम को न पाकर यह बेचारी जीवन को त्याग रही है, उसी प्रेम को मैंने पाँव से उकरा दिया! इसे जेवर की क्या कमी थी ? क्या ये सारे जंडाऊ जेवर इसे सुखी रख सके ? इसने उन्हें पाँव से उकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हा! न जाने वह (विमकसिंह) कहाँ हैं, किस दशा में है!

अपनी लालसा को, तृष्णा को वह कितनी हो बार विस्कार चुकी थी। श्रीतला की दशा देखकर आब उसे आभूवणों से घृणा हो गयी।

विमल को घर छोड़े दो साल हो गये थे। श्रीतला को अब उनके बारे में

भौति भौति की शंकाएँ होने छगी थीं। आठों पहर उसके विच में ग्लानि और क्षोभ की आग सुकगा करती थी।

दिहात के छोटे-मोटे जमीदारों का काम डॉॅंट-डपट, छीन-झपट ही से चला करता है। विमल की खेती वेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गये। कोई जोतनेवाला न मिला। इस खयाल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमलिंह आ गये, तो साझेदार का अँग्ठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से काये उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अवकी महाजन ने रुपये नहीं दिये। शीतला के गहनों के सिर गयी। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई-पूँज निकल गयी। फ़ाके होने लगे। चूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप—चार प्राणियों का खर्च था। नात-हित भी आते ही रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हुई कि मैंके में एक फ़ोजदारी हो गया। पिता और बड़े भाई उसमें फूँस गये। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सिर पर था डटे। गाड़ी पहले मुश्किल से चलती थी, अब ज़मीन में घूँस गयी।

प्रातःकाल ने कलह का आरंभ हो जाता। समिधन समिधन से, साले बहनोई से गुय जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता; कभी भोजन बनने पर भी गाली-गलीज के कारण खाने की नौबंत न आती। लहके दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते; बृिह्या दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोत और टकुर-सोहातां कहतीं, पुरुष की अनुपस्थिति में जा के से में केवालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय-पताका मैकेवालों ही के हाथ रहतां है। किसी भौति घर में नाज आ जाता, तो उसे पीसे कौन? श्रीतला की माँ कहतां, चार दिन के लिए आयी हूँ, तो क्या चक्की चलाऊँ? सास कहतां, खाने की बेर तो किल्लो की तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकालती है? विवश्च होकर श्रीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोसवाले तंग आ जाते। श्रीतला कभी माँ के पैरों पदतीं, कभी सास के चरण पकड़ती; लेकिन दानों ही उसे श्रिहक देतीं। माँ कहतीं, तुने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास

चलने लगी, शोक और अन्धकार-मय स्वप्न की मौति जो ध्यान की तरंगों के साथ बहा चका जाता हो। नाव के हिल्लने से नस्लाह चौंककर उठ बैठा। आँखें मलते मलते उनने सामने देखा तो पटरे पर एक स्त्री हाय में डाँड़ किये बैठी है। घवराकर पूछा—तैं कीन है रें! नाव कहाँ किये जाता है! रानी हँस पड़ी। मय के अन्त को साहस कहते हैं। बोळी—सच बताऊँ या झूठ!

मल्लाह ऋछ भयमीत-सा होकर बोला-सच बताया बाय।

रानी बोली—अच्छा तो सुनो । मैं लाहीर की रानी चन्द्रकुँ विरिहूँ । इसी किले में कैदी थी। आब भागी जाती हूँ । सुझे चल्दी बनारस पहुँचा दे । दुझे निहाल कर दूँगी और यदि शरारत करेगा तो देख, इस कटार से सिर काट दूँगी। सबेरा होने से पहले मुझे बनारस पहुँचना चाहिए।

यह धमकी काम कर गयी। मल्लाह ने विनीत भाव से अपना कम्बल बिक्ठा दिया और तेजी से डाँड चढ़ाने ढगा। किनारे के बृक्ष और उत्तर जगमगाते हुए तारे साय-साथ दौड़ने लगे।

#### ( ₹ )

प्रातःकाल चुनार के दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य अचिम्मत और न्याकुल था। सन्तर्रा, चौकीदार और लौडियाँ सब सिर नीचे किये दुर्ग के स्वामी के सामने ,3परिषत ये। अन्वेषण हो रहा था; परन्तु कुछ पता न चलता था।

उधर रानी बनारस पहुँचा। परन्तु वहाँ पहले से ही पुल्टिस और सेना का जाल बिछा हुआ था। नगर के नाके बन्द थे। रानी का पता लगानेवाले के लिए एक बहुमूल्य गरितोषिक की सूचना दी गयी थी।

बन्दीग्रह से निकलकर रानी को ज्ञात हो गया कि वह और दृढ़ कारागार में है। दुर्ग में प्रत्येक मनुष्य उसका आज्ञाकारी था। दुर्ग का स्वामी भी उसे सम्मान की दृष्टि से देखता था। किन्द्र आज स्वतन्त्रे हाकर भी उसके ओठ बन्द थे। उसे सभी स्थानों में शत्रु देख पड़ते थे। पंखरिहत पक्षी को जिंदरे के कोने में ही सुख है।

पुक्रिस के अफर प्रत्येक आने-जानेवालों को ध्यान से देखते थे; किन्तु उस भिकारिनी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था, जो एक फटी हुई साड़ी पहने, यात्रियों के पीछे-नीछे भीरे-धीरे, सिर धुकाये गङ्गा की ओर चली आरही है। न वह चौंकती है, न हिचकती है, न घगराती है। इन भिखारिजी की नहीं में रानी का रक्त है।

यहाँ से भिखारिनी ने अयोध्या की राह ली। वह दिन-भर बिकट मार्गों में चलती और रात को किसी सुनसान स्थान पर लेट रहती थी। मुख पींढा पह गया था। पैरों में छाड़े थे। फूड-सा बदन कुम्हडा गया था।

वह प्रायः गाँव में काहीर की रानी के चरचे सुनती। कभी-कभी पुलिस के आदमी भी उसे रानी की टोइ में दचिच देख पड़ते। उन्हें देखते ही भिखारिनी के इदय में सोई हुई रानी जाग उठती। वह आँखें उठाकर उन्हें घृणा की इष्टि से देखती और शोक तथा कोध से उसकी आँखें बलने कगतीं। एक दिन अयोध्या के समीप पहुँचकर रानी एक वश्च के नीचे बैठी हुई थी। उसने कमर से कटार निकाककर सामने रख दी थी। वह सोच रही थी कि कहीं जाऊं ! मेरी यात्रा का अन्त कहाँ है ! क्या इस संसार में अब मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है ! वहाँ से थोड़ी दूर पर आमों का एक बहुत बड़ा बाग था कि उसमें बड़े-बड़े डेरे और तम्बू गड़े हुए थे। कई एक सन्तरी चमकीली वर्दियाँ पहने टहल रहे थे, कई घोड़े बँचे हुए थे। रानी ने इस राजसी टाट-बाट को शोक की टिष्ट से देखा। एक बार वह भी काश्मीर गर्थी थीं। उसका पहांव इससे कहीं बढ़कर था।

बैठे-बैठे सन्ध्या हो गयी। रानी ने वही रात काटना निरचय किया हर्ता में एक बूढ़ा मनुष्य टहबता हुआ आया और उसके समीप खड़ा हो गया। ऐंडी हुई दाढ़ी थी, शरीर में सटी हुई चपकन थी, कमर में तबवार कटक रही थी। इस मनुष्य को देखते ही रानी ने तुरन्त कटार उठाकर कमर में खोंस ली। सिपाही ने उसे तीत हाथ से देखकर पूछा—बेटी, कहाँ से आती हो !

रानी ने कहा-बहुत दूर से ।

'कहाँ चाओगी ?'

'यह नहीं कह सकती, बहुत दूर।'

सिपाही ने रानी की ओर फिर ध्यान से देखा और कहा—ज़रा अपनी कटार मुझे दिखाओ। रानी कटार सँमाळकर खड़ी हो गयी और तीन खर से बोळी—मित्र हो या शत्रु ? ठाकुर ने कहा—मित्र। सिपाही के बातचीत करते के ढंग और चेंहरे में कुछ ऐसी विलक्षणता थी जिससे रानी को विवश होकर विश्वास करना पड़ा।

वह बोळी-विश्वासघात न करना । यह देखो ।

ठाकुर ने कटार हाथ में ली। उसकी उलट-पलटकर देखा और बड़े नम्र भाव से उसे ऑिंसों से लगाया। तब रानी के आगे विनीत भाव से सिर सुकाकर वह बोला—महारानी चन्द्रकुँ विरि!

रानी ने करण स्वर से कहा--नहीं, अनाथ भिखारिनी । तुम कौन हो ! सिपारी ने उत्तर दिया--आपका एक सेवक !

रानी ने उसकी ओर निराश दृष्टि से देखा और कहा—दुर्भाग्य के सिवा इस संसार में मेरा कोई नहीं।

िषपादी ने कहा—महारानीजी, ऐसा न ।कहिए। पंजाब के सिंह की महारानी के बचन पर अब भी सैकड़ों सिर द्वक सकते हैं। देश में ऐसे लोग विद्यमान है, जिन्होंने आपका नमक खाया है और उसे भूळे नहीं है।

रानी-अब इसकी इच्छा नहीं । केवल एक शान्त-स्थान चाहती हूँ, जहाँ पर एक कुटी के सिवा और कुछ न हो ।

सिपाइी—ऐसा स्थान पहाड़ों में ही मिल सकता है। हिमालय की गोद में चित्र, वहीं आप उपद्रव से बच सकती हैं।

रानी ( आक्चर्य से )—शतुओं में जाऊँ ! नैगल कब हमारा मित्र रहा है!

्सिगाही-राणा जंगनहादुर दृढ़प्रतिश्च राजपूत हैं।

रानी — किन्तु वही जंगबहादुर तो है जो अभी-अभी हमारे विरुद्ध लाई डलहोजी को सहायता देने पर उद्यत था !

सिगाही (कुछ किजत-साहोकर)—तब आप महारानी चन्द्रकुँविर थीं, आज आप भिखारिनी हैं। ऐस्वर्य के देशी और शतु चारों ओर होते हैं। लोग जकती हुई आग को पानी से बुझाते हैं, पर राख माथे पर चढ़ाई जाती है। आप ज़रा भी सोच-विचार न करें, नैपाल में अभी धर्म का लोप नहीं हुआ है। आप भय-स्थाग करें और चलें। देखिए, वह आपको किस भाँति सिर और आँखों पर विठाता है। रानी ने रात इसी बुक्ष की छाया में काटी | सिपाही भी वहीं सोया | प्रातःकाल वहाँ दो तीव्रगामी घोड़े देख पड़े । एक पर सिपाही सवार या और दूसरे पर एक अत्यन्त रूपवान् युवक । यह रानी चन्द्रकुँ विरि यी, को अपने क्षा-स्थान की लोज में नैपाल जाती यी । कुछ देर पीछे —यह पड़ाव किसका है ? सिपाही ने कहा —राणा चंगवहादुर का । वे तीर्थयात्रा करने आये हैं ; किन्तु इससे पहुंच चायँगे ।

रानी--- तुमने उनसे मुझे यहीं क्य़ों न मिला दिया। उनका हार्दिक भाव प्रकट हो बाता।

सिपाही—यहाँ उनसे मिलना असम्भव था। आप जासूसी की हिष्ट से न बच सकती।

उस समय यात्रा करना प्राण को अर्पण कर देना था। दोनों यात्रियों को अनेकों बार डाकुओं का सामना करना पड़ा। उस समय रानी की वीरता, उसका युद्ध-कौश्रक तथा फुर्ती देखकर बूढ़ा सिपाही दाँतों तळे अँगुळी दबाता था। कभी उनकी तळवार काम कर जाती और कभी बोड़े की तेज चाळ।

यात्रा बद्दी लम्बी थी। जेठ का महीना मार्ग में ही समाप्त हो गया। वर्षा ऋतु आयी। आकाश में मेव-माला छाने लगी। सूखी नदियाँ उतरा चली। पहाड़ी नाले गरवने लगे। न नदियों में नाव, न नालों पर घाट; किन्तु घोड़े सचे हुए थे। स्वयं पानी में उतर जाते और डूबते-उतराते, बहते, मँबर खाते पारा पहुँचते ज। एक बार बिच्छू ने कछुए की पीठ पर नदी की यात्रा की थी। यह यात्रा उससे कम मयानक न थी।

कहीं केंचे-ऊँचे साखू और महुए के बंगल थे और कहीं हरे-भरे जामुन के बन। उनकी गोद में हाथियों और हिरनों के छुंड कलोलें कर रहे थे। धान की क्यारियाँ पानी से भरी हुई थीं। किसानों की स्त्रियाँ धान रोपती थीं सीर सुहावाने गीत गाती थीं। कहीं उन मनोहारी ध्वनियों के बीच में, खेत की मेदों पर छाते की छाया में बैठे हुए ज़मीदारों के कठोर शब्द सुनाई देते थे।

इसी प्रकार यात्रा के कष्ट सहते, अनेकानेक विचित्र हत्य देखते दोनों यात्री तराई पार करके नैपाल की मूमि में प्रविष्ट हुए ।

#### (+)

प्रातःकाल का मुद्दावना समय था। नैगल के मद्दाराजा मुरेन्द्रविक्रमिलंद का दरबार सजा हुआ था। राज्य के प्रतिष्ठित मन्त्रो अगने-अपने स्थान पर बैठे हुए ये नेगल ने एक बड़ी लड़ाई के परचात् तिब्बत पर विजय पायी थी। इस समय सिन्व की शनीं पर विजाद छिड़ा था। कोई युद्ध-व्यय का इच्छुक था, कोई राज्य-विस्तार का। कोई-कोई मद्दाश्य वार्षिक कर पर जोर दे रहे थे। केवल राणा जगबदादुर के आने की देर थी। वे कई मद्दीनों के देशाटन के परचात् आज दी रात को लीटे ये और यह पर्मंग, जो उन्हीं के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था, अब मन्त्रि-सभा में उपस्थित किया गया था। तिब्बत के यात्री, आशा और भय की दशा में, प्रवान मन्त्री के मुख से अन्तिम निर्णय मुनने को उत्त्रुक हो रहे थे। नियत समय पर चागदार ने राणा के आगमन की सूचना दी। दरबार के लोग उन्हें सम्मान देने के लिए खड़े हा गये। मद्दाराज का प्रणाम करने के पश्चात् ये अपने मुस्विजत आसन पर बैठ गये। मद्दाराज ने कहा —राणाजी, आप सिन्ब के लिए कीन प्रसाव करना चाहते थे!

राणा ने नम्र भाव से कहा—मेरी अब्द बुद्धि में तो इस मनय कठोरता का न्यवहार करना अनुचित है। शोकाकुल शतु के साथ द्याखता का आचरण करना सर्वदा दमारा उद्देश्य रहा है। क्या इस अवसर पर स्वार्थ के माह में इम अपने बहुनूच्य उद्देश्य का भूल जायेंगे ! हम ऐती स न्य चाहते हैं जो हमारे हृदय की एक कर दे। यदि तिब्बत का दरबार हों ब्याशिक सुविवाएँ प्रदान करने का काटबद्ध हा, ता हम सन्धि करने के लिए मुविधा उद्यत हैं।

मन्त्रि-मण्डल में विवाद आरम्भ हुआ। सबकी सम्मति इस दयाखता के अनुसार न था, किन्तु महाराज ने राणा का समर्थन किया। यदापे अधिकांश सदस्यों को शत्रु के सथ एसो नरमी पसन्द न थी, तथापि महाराज के विपक्ष में बोलने का किसा का साइस न हुआ।

यात्रियों के चर्न काने के पश्चात् राणा जंगवहादुर ने खड़े हो कर कहा— सभा के उपत्थित सज्जना, आज नैपाल के इतिहास रे एक नयी घटना होनेवाली है, जिसे में आपकी जातीय नोतिमचा की गरीक्षा समझता हूँ। इसमें सफल होना आपके हा कर्तव्य पर निर्भर है। आज राज-सभा में आते समय सुझे यह आवेदनपत्र मिला है, जिसे मैं आज सज्जनों की सेवा में उपस्थित करता हूँ। निवेदक ने तुलसीदास की केवल यह चौपाई लिख दी है—

> "आपत-काल परिलाए चारी । र्धारज धर्म मित्र अरु नारी ।।"

महाराज ने पृछा-यह पत्र किसने मेजा है !

'एक भिखारिनी ने ।'

'भिखारिनी कौन है ?'

'महारानी चन्द्रकु वरि।'

कड़बड़ खर्ती ने आश्चर्य हे पूछा—जो हमारी मित्र अँगरेज सरकार के विबद्ध होकर भाग आई है ?

राणा जंगवह दुर ने टिजित होकर कहा—जी हाँ। यद्यपि हम इसी विचार को दूसरे शब्दों में प्रकट कर सकते हैं।

कदबद खत्री— अँगरेजों से हमारी मित्रता है और मित्र के शत्रु की सहायता करना मित्रता की नीति के विरुद्ध है।

जनरल शमशेर बहातुर— ऐसी दशा में इस बात का भय है कि खँगरेजी सरकार से हमारे सम्बन्ध ट्रुट न जायें।

राजकुमार रणवीरिहि — इस यह मानते हैं कि अतिथि सत्कार हमारा धर्म है; किन्तु उनी समय तक, जब तक कि इमारे मित्रों को इमारी ओर से शंका करने का अवसर न मिले।

इस प्रसंग पर यहाँ तक मतभेद तथा वाद-विवाद हुआ कि एक छोर-सा मच गया और कई प्रधान यह कहते हुए सुनाई दिये कि महारानी का इस समय आना देश के लिए कदापि मंगळकारी नहीं हो सकता।

तब राणा जंगबहादुर उठे ! उनका मुख लाल हो गया था । उनका सिद्धचार क्रोध पर अधिकार जमाने के लिए व्यर्थ प्रयत्न कर रहा था । वे बोले—भाइयो, यदि इस समय मेरी बातें आप लोगों को अत्यन्त कही जान पड़े तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अब मुझमें अधिक अवण करने की शक्ति नहीं है । अपनी जातीय साहसहीनता का यह कष्णाजनक दृश्य अब मुझसे नहीं देखा जाता । यदि नैपाक के द्रबार में इतना भी साहस नहीं कि वह अतिथि सत्कार और सहायता की नीति को निभा सके तो मैं इस घटना के सम्बन्ध में सब प्रकार का भार अपने ऊपर छेता हूँ। दरबार अपने को इस विषय में निर्दोष समझे और इसकी सर्वसाधारण में घोषणा कर दे।

क इबद खत्री गर्म होकर बोळे — केवड यह घोषणा देश को भय से रक्षित नहीं कर सकती।

राणा जंगनहादुर ने कोष से ओठ चन्ना किया, किन्दु सँमडकर कहा—देश का शासन भार अपने ऊपर छेनेवालों को ऐसी अवस्थाएँ अनिवार्थ हैं। इम उन नियमों से, जिन्हें पाडन करना हमारा कर्तव्य है, मुँह नहीं मोड़ सकते। अपनी शरण में आये हुआं का हाथ पकड़ना—उनकी रक्षा करना राजपूर्ती का धर्म है। हमारे पूर्व पुरुप सदा इस नियम पर—धर्म पर प्राण देने को उद्यत रहते थे। अपने माने हुए धर्म को तोड़ना एक स्वतंत्र नाति के लिए लड़नास्पद है। अपरेज हमारे मित्र हैं और अत्यन्त हर्ष का विषय है। के बुद्धिशाली मित्र है। महारानी चन्द्रकुँ वरि को अपनी हिंछ में रखने से उनका उद्देश केवल यह या कि उपहनी छोगों के गिरोह का कोई केन्द्र शेष न रहे। यदि उनका यह उद्देश्य मंग न हो, तो हमारी आर से शका होने का न उन्हें कोई अवसर है और न हमें उनसे लड़िजत होने की कोई आवश्यकता।

कड़बड़--महारानी चन्द्रकुँ वरि यहाँ किस प्रयोजन से आई दें ?

राणा जंगवहादुर — केवल एक शान्ति-प्रिय सुख-स्थान की खोज में, जहाँ उन्हें अपनी दुरवस्था की चिन्ता से मुक्त होने का अवसर मिले। वह ऐस्वर्यशाली रानी जो रंगमहलों में सुख-विल स करती थी, जिसे फूलों की सेज पर भी चैन न मिजता था—आज सैकड़ों कोस से अनेक प्रकार के कष्ट सहन करती, नदी-नाले, पहाइ-जंगल छानती यहाँ केवल एक रक्षित स्थान की खोज में आई हैं। उमड़ी हुई नदियाँ और उबलते हुए नाले, वरसात के दिन। इन दुःखों को आप लोग जानते हैं। और यह सब उसी एक रक्षित स्थान के लिए उसी एक भूमि के दुकड़े की आशा में। किन्तु हम ऐसे स्थान-हीन हैं कि उनकी यह अभिकाषा भी पूरी नहीं कर सकते। उचित तो यह था कि उतनी-सी भूमि के बदले हम अपना हृदय फैंडा देते। सोचिए, कितने अभिमान की बात है कि एक आपदा में फँसी हुई रानी अपने दुःख के दिनों में जिस देश को

याद करती है, यह वही पिवत्र देश है। महारानी चन्द्रकुँविर को हमारे इस अभयप्रद स्थान पर—हमारी शरणागतों की रक्षा पर पूरा भरोसा था और वही विश्वास उन्हें यहाँ तक लाया है। इसी आशा पर कि पशुपतिनाथ की शरण में मुझको शान्ति मिलेगी, वह यहाँ तक आई हैं। आपको अधिकार है, चाहे उनकी आशा पूर्ण करें या भूल में मिला दें। चाहे रक्षणता के— शरणागतों के साथ सदाचरण के—नियमों को निभावर इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम छोड़ जायें, या बातीयता तथा सदाचार-स्म्बन्धी नियमों को मिटाकर स्वयं अपने को पतित समझें। मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ एक भी मनुष्य ऐसा निरिममान है कि जो इस अवसर पर शरणागत-पालन-धर्म को विश्मृत करके अपना सिर ऊँचा कर सके। अब मैं आपके अन्तिम निपटारे की प्रतीक्षा करता हूँ। कहिए, आप अपनी बाति और देश का नाम उज्ज्वल करेंगे या सर्वदा के स्विए अपने माथे पर अपयश का टीका छगायेंगे ?

राजकुमार ने उमंग से कहा—हम महारानी के चरणों तळे आँखें विछायेंगे।
कप्तान विक्रमिं ह बोडे—हम राजपूत हैं और अपने धर्म का निर्वाह
करेंगे।

जनरळ वनवीरसिंह—हम उनको ऐसी धूम से लायँगे कि संसार चिकत हो जायगा।

राणा जंगवहातुर ने कहा— मैं अपने मित्र कड़बड़ खत्री के मुख से उनका फैसका सुनना चाहता हूँ।

कड़बड़ खत्री एक प्रभावशाली पुरुष थे, और मंत्रिमण्डल में वे राणा खंगवड़ादुर की विरुद्ध मण्डली के प्रधान थे। वे ल्ल्जा-भरे शब्दों में बोले— यद्यपि में महारानी के आगमन को भयरहित नहीं समझता; किन्तु इस अवसर पर हमारा धर्म यही है कि हम महारानी को आश्रय दें। धर्म से मुँह मोड़ना किसी बाति के लिए मान का कारण नहीं हो सकता।

कई घ्वनियों ने उमंग-भरे शब्दों में इस प्रसंग का समर्थन किया। महाराज सुरेन्द्रविक्रमसिंह के इस निपटारे पर बनाई देता हूँ। तुमने जाति का नाम रख खिया। पशुपति इस उत्तम कार्य में तुम्हारी सहायता करें। सभा विसर्जित हुई। दुर्ग से तोगें खूटने खगीं। नगर-भर में खबर गूँज उठी कि पंत्राव की महारानी चन्द्रकुँविर का ग्रुपागमन हुआ है। बनरल रणवीर-सिंह और बनरक समरशोरिसेंह बहादुर ५०००० सेना के साथ महारानी कीं अगवानी के लिए चले।

अतिथि-भन्नन की सजावट होने लगी। बाजार अनेक भौति की उत्तम सामग्रियों से सज गये।

ऐश्वर्य की प्रतिष्ठा व सम्मान सब कहीं होता है, किन्तु किसी ने भिखारिनी का ऐसा सम्मान देखा है ! सेनाएँ वैंड वजाती और पताका फ़हराती हुई एक उमझी नदी की मौंति जाती थीं। सारे नगर में आनन्द ही आनन्द था। दोनों ओर सुन्दर वखाभूषणों से सजे दर्शकों का समूह खड़ा था। सेना के कमांडर आगे-आगे बोहों पर सवार थे। सबके आगे राणा जंगवहादुर जातीय अभिमान के मद में लीन, अपने सुवर्ण खचित होंदे में बैठे हुए थे। यह उदारता का एक पवित्र हस्य था। धर्मशाला के द्वार पर यह जुलूस कका। राणा हाथी से उतरे। महारानी चन्द्रकुँविर कोठरी से बाहर निकल आईं। राणा ने झककर वन्दना की। रानी उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगीं। यह वही उनका मित्र जूड़ा सिपाही था।

आँखें भर आईं। मुसकराईं। खिके हुए फूल पर से ओस की बूँदें टफ्कीं। रानी बोर्डी—मेरे बूढ़े ठाकुर, मेरी नाव पार लगानेवाले, किस भाँति दुम्हारा गुण गाऊँ !

राणा ने सिर श्वकाकर कहा - आपके चरणारविन्द से हमारे भाग्य उदय हो गये।

#### ( & )

नैपाल की राजसमा ने पञ्चीस हजार राये से महारानी के लिए एक उत्तम भवन बनवा दिया और उनके लिए दस हजार रुपया मासिक नियत कर दिया।

वह भवन आब तक वर्तमान है और नैपाळ की शरणागतिप्रयता तथा प्रणपालन-तत्वरता का स्मारक है। पंजाब की रानी को लोग आब तक याद करते हैं।

यह वह सीढ़ी है बिससे चातियाँ, यदा के सुनहले शिखर पर पहुँचती 🕻।

यें ही घटनाएँ हैं, जिनसे जातीय-इतिहास प्रकाश और महत्व को प्राप्त होता है।

पोलिटिकल रेजीडेंट ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट की। इस बात की शंका थी कि गवर्नमेंट ऑफ् इण्डिया और नैपाल के बीच कुछ खिंचाव हो जाय; किन्तु गवर्नमेंट को राणा जंगबहादुर पर पूर्ण विश्वास था। और जब नैपाल की राजस्था ने विश्वास और सन्तोष दिलाया कि महारानी चन्द्रकुँ विरे को किसी शत्रुभाव का अवसर न दिया जायगा, तो भारत सरकार को सन्तोष हो गया। इस घटना को भारतीय इतिहास की अवेरी रात में 'जुगुनू की चमक' कहना चाहिए।

## गृह-दाह

मुन्य निवारम्म-संस्कार भी खूब धूम-धाम से किया गया। उसके हवा खाने को एक छोटी-सी गाड़ी थी। शाम को नीकर उसे टहलाने छे जाता था। एक नौकर उसे पाटशाला पंहुँचाने जाता। दिन-भर वहीं बैठा रहता और उसे साथ छेकर घर आता। कितना मुश्लील, होनहार बालक था! गोरा मुखदा, बड़ी-बड़ी आँखें, ऊँचा मस्तक, पतळे-पतळे बाल अधर, भरे हुए पाँव। उसे देखकर सहसा मुँह से निकल पहता था—भगवान् इसे जिला दें, प्रतापी मनुष्य होगा। उसकी बल-बुद्धि की प्रखरता पर लोगों को आश्चर्य होता था। नित्य उसके मुखचन्द्र पर हुँसी खेळती रहती थी। किसी ने उसे हठ करते या रोते नहीं देखा।

वर्षा के दिन थे। देवप्रकाश पत्नी को लेकर गंगास्तान करने गये। बदी खूब चढ़ी हुई थी; मानों अनाय की आँखें हों। उनकी परनी निर्मेखों बल में बैठकर जलकीड़ा करने लगी। कभी आगे जाती, कभी पीछे जाती, कभी डुककी माग्ती, कभी अञ्जुलियों से लीटे उड़ाती। देवप्रकाश ने कहा—अञ्जा, अब निकलो, सरदी हो जायगी। निर्मेखा ने कहा—कहो तो मैं छाती तक पानी में चळी जाऊँ?

देवप्रकाश—थोर को कहीं पैर फिसळ जाय ?

निर्मेळा-पैर क्या फिस्टेगा !

यह कहकर वह छाती तक पानी में चली गयी। पित ने कहा— अच्छा, अब आगे पैर न रखना; किन्तु निर्मला के सिर पर मौत खेल रही थी। यह जबकी हा नहीं, मृत्युकी हा थी। उसने एक पग और आगे बढ़ाया और फिसल गयी। मुँह से एक चीख निकली: दोनों हाथ सहारे के लिए ऊपर उठे और फिर जबमन हो गये। एक पढ़ में प्यासी नदी उसे पी गयी। देवप्रकाश खड़े तौलिया से देह पीछ रहे थे। तुरंत पानी में कृदे, साथ का कहार भी कृदा।

दो मल्लाइ भी कूद पड़े। सबने डुबिकयाँ मारी, टटोला, पर निर्मला का पता न चला। तब डोंगी मँगवाई गयी। मल्लाइ ने बार-बार गोते मारे पर लाश इाय न आयी। देवप्रकाश शोक में डूवे हुए घर आये। सत्यप्रकाश किसी उपहार की आशा में दौडा। पिता ने गोद में उटा लिया और बड़े यत्न करने पर भी अपनी सिसक को न रोक सके। सत्यप्रकाश ने पूछा — अम्माँ कहाँ हैं।

देव - बेटा गंगा ने उन्हें नेवता खाने के लिए रोक लिया।

सत्यप्रकाश ने उनके मुख की ओर जिज्ञासामाय से देखा और आशय समझ गया। अम्मों-अम्मों कहकर रोने छगा।

( २ )

मातृहीन बाळक संसार का सबसे कहणाबनक प्राणी है। दीन-से-दीन प्राणियों को भी इंश्वर का आधार होता है, चो उनके हृदय को सम्हालता रहता है। मातृहीन बाळक इस आधार से बंचित होता है। माता ही उसके जीवन का एकमात्र आधार होती है। माता के बिना वह पंखहीन पक्षी है।

स्वयमहाश को एकान्त से प्रेम हो गया। अकेटा बैठा रहता। वृक्षों में उसे कुछ कुछ सहानुभृति का अज्ञात अनुभव होता था, जी घर के प्राणियों में उसे न मिटती थी। माता का प्रेम था, तो सभी प्रेम करते थे, माता का प्रेम उठ गया, तो सभी निष्ठुर हो गये। पिता की ऑिलों में भी वह प्रेम-ज्योति न रही। दिरद्र को कौन भिक्षा देता है ?

छ: महीने बीत गये। सहसा एक दिन उसे मालूम हुआ, मेरी नयी माता आनेवाही हैं। दौड़ा पिताके पास गया और पूछा-क्या मेरी नयी माता आयेंगी। पिता ने कहा—हों बेटा, वे आकर तुम्हें प्यार करेंगी ?

सत्य • — क्या मेरी ही माँ स्वर्ग से आ जायँगी !

देव - हों, वही माता आ जायँगी।

सत्य॰-मुझे उसी तरइ प्यार करेंगी ?

देवप्रकाश इसका क्या उत्तर देते ? मगर सत्यप्रकाश उस दिन से प्रसन्नमन रहने लगा। अम्माँ आयेंगी ! मुझे गोद में लेकर प्यार करेंगी ! अब मैं उन्हें कभी दिक न करूँगा, कभी जिद न करूँगा, उन्हें अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाया करूँगा। विवाह के दिन आये। घर में तैयारियाँ होने लगीं। सत्यप्रकाश खुशी से फूका न समाता। मेरी नयी अम्माँ आयँगी। बारात में वह भी गया। नये नयें कपड़े मिळे। पानकी पर बैटा। नानी ने अन्दर बुलाया और उसे गोद में किस एक अशरफी दी। वहीं उसे नयी माता के दर्शन हुए। नानी ने नयी माता से कहा—वेटी, कैशा मुन्दर बालक है! इसे प्यार करना।

मत्यप्रकाश ने नयी माता को देखा और मुख हो गया। बच्चे भी रूप के उपासक होते हैं। एक लावण्यमयी मूर्ति आभूषण से लदी सामने खदी थी। उसने दोनों हाथों से उसका अञ्चल पकड़कर कहा—अम्माँ!

कितना अविचिक्त शब्द था, कितना लज्जायुक्त, कितना अप्रिय ! वह ललना जो 'देवप्रिया' भीम से सम्बोधित होती थी, यह उत्तर-दायित्व, त्याग और क्षमा का सम्बोधन न सह सकी । अभी वह प्रेम और विलास का सुलस्वप्त देख रही थी—यौवनकाल की मदमय वायुनरंगों में आन्दोलित हो रही थी। इस शब्द ने उसके स्वप्त को भंग कर दिया। कुछ वष्ट होकर बोली—मुझे अम्मों मत कहो।

सर्यप्रकाश ने विश्मित नेत्रों से देखा। उसका बाह्यस्त्रप्रभी भंग हो गया। अस्तिं दबदबा गयी। नानी ने कहा—बेटी, देखो, छड़के का दिल छोटा हो गया। वह क्या जाने, क्या कहना चाहिए। अम्मों कह दिया तो तुम्हें कौन-ंसी चोट लग गयी?

✓ देविश्या ने कहा—मुझे अम्मॉ न कहे।

सौत का पुत्र विमाता की आँखों में क्यों इतना खटकता है ? इसका निर्णय आज तक किसी मनोभाव के पण्डित ने नहीं किया । इस किस गिनती में हैं । देव्यिया बन तक गर्भिणी न हुई, वह सत्यप्रकाश से कभी-कभी बातें करती. कहानियाँ सुनाती; किन्तु गर्भिणी होते ही उसका व्यवहार कठोर हो गया, और प्रस्वकाल क्यों-क्यों निकट आता था, उसकी कठोरता बढती ही जाती थी । जिस दिन उसकी गोद में एक चाँद-से बच्चे का आगमन हुआ, सत्यप्रकाश खूब उछला-कृदा और सौरयह में दौड़ा हुआ बच्चे को देखने गया । बचा देविया की गोद में सो रहा या । सत्यप्रकाश ने बड़ी उत्सुकता से बच्चे को

विमाता की गोद से उठाना चांद्रा कि सहसा दैवप्रिया ने सरोषस्वर में कहा— खबरदार, इसे मत छूना, नहीं तो कान पकड़कर उखाड़ खूँगी!

बालक उलटे पाँव लौट आवा और कोठे की छत पर बाकर खूब रोया। कितना तुन्दर बचा है! मैं उसे गोद में छेकर बैठता, तो कैसा मजा आता! मैं उसे गिराता थोड़े ही, फिर इन्होंने क्यों मुझे झिद्दक दिया? भोला बालक क्या जानता था कि इत झिड़की वा कारण माता की सावधानी नहीं, कुछ और ही है।

एक दिन शिशु सो रहा था। उसका नाम जानप्रकाश रखा गया था। देवप्रिया स्नानागर में थी। सत्यप्रकाश चुपके से आया और बच्चे का ओढ़ना हटाकर उसे अनुरागमय नेत्रों से देखने लगा। उसका जी किंतना चाहा कि उसे गोद में लेकर प्यार कल ; पर डर के मारे उसने उसे उठाया नहीं, केवल उसके कपोलों को चूमने लगा। इतने में देवप्रिया निकल आई। सत्यप्रकाश को बच्चे को चूमते देखकर आग हो गयी। दूर ही से डाँटा, हट जा वहाँ से!

सत्यप्रकाश माता को दीननेत्रों से देखता हुआ बाहर निकड़ आया। संध्या समय उसके निता ने पूछा—तुम छल्छा को क्यों इछाया करते हो? सत्य०—मैं तो उसे कभी नहीं इकाता। अम्मौं खिछाने को नहीं देतीं। देव०—झूठ बोछते हो। आज तुमने बच्चे को जुटकी काटी। सत्य०—जी नहीं। मैं तो उसकी मुच्छियों छे रहा था। देव०—झूठ बोछता है!

सत्य - में झूठ नहीं बोबता।

 $(\mathbf{x}_{\cdot})$ 

उस दिन से सत्यप्रकाश के स्वमाव में एक विचित्र परिवर्तन दिखायी देने लगा। वह घर में बहुत कम आता। पिता आते, तो उनसे मुँह छिपाता फिरता। कोई खाना खाने को बुढाने आता, तो चोरों की भाँति दक्कता हुआ बाकर खाँ देता; न कुछ माँगता, न कुछ बोढता। पहिले अत्यन्त कुशामबुद्धि था।

उसकी मफाई, सलीके और फ़ाती पर लोग मुख हो जाते थे। अब वह पढ़ने से भी चुराता, मैले-कुचैले कपड़े पहिने रहता। घर में कोई प्रेम करनेवाला न था। बाजार के टडकों के साथ गली-गली घमता. कनकीने छटता बकना भी मीख गया। शरीर भी दुईछ हो गया। चेहरे की कान्ति गाय हो गयी । देवप्रकाश को साथ आहे-दिन जसकी अगरतों के उलाहने मिलने लगे और मत्याकारा किया शहकियाँ और तमाचे खाने लगा, यहाँ तक कि अगर वह कभी घर में किसी काम से चला जाता तो सब होग दर दर करके होडते। शानप्रकाश को पढाने के लिए मास्टर आता था! देवप्रकाश उमे राज सैर कराने साथ छे जाते । हैंसमुख लहका था । देवप्रिया उसे सत्यपकाश के साथे से भी बचाती <u>रहत' थी । दीनों लड़को में कितना अन्तर था ।</u> एक साफ सुधरा, सुन्दर कपडे पहिने, श्रील और विनय का पुतना सच बोलनेवाला। देखनेवाली के मुँह से अनायास ही दुशा निकड आता थी। दूसरा मैला नटखट, बोर्गे की तरह मुँह छिपाये हुए, मुँह-फट, बात-बात पर गालियाँ बकनेब:ला। एक इरा-भरा पौधा था, प्रेम से प्लावित स्नेह हे विचित; दूसरा स्खा हुआ, टेढ़ा, पस्लवहीन नवकृष्य या, जिसकी जड़ों को एक मुहत से पानी नहीं नहीं बहुआ। एक को देखकर पिता की छाती उडी हाती थी ; दूसरे को देखकर देह में आग लग जानी थी।

#### ( 4 )

स्वादनर्य यह था कि सत्यप्रकाश को अपने छोटे भाई से स्वेशमात्र भी ईच्यों न थी। अगर उसके हृदय में कोई कोमल भान शेष रह गया या. तो वह अपने भाई के प्रति स्नेह था। उस मरुभूमि में यही एक हरियाली थी। ईच्यों साम्यभाव की द्योतक है। सत्यप्रकाश अपने भाई को अपने से कहीं ऊँचा, कहीं भाग्यशाली समझता था। उसमें ईच्यों का भाव ही लोग हो गया था।

घुगा ने घृणा उत्पन्न होती है। प्रेम से प्रेम। ज्ञान प्रकाश भी बड़े भाई को चाहता था। कभी-कभी उसका पक्ष छेकर अपनी भाँ ने वाद-विवाद कर बैठता। कहता, भैया की अचकन फट गयी है, आप नयी अचकन क्यों नहीं बनवा देती! माँ उत्तर देती—उसके लिए वही अचकन अच्छी है। अभी क्या अभी तो, वह नंगा फिरेगा। ज्ञानप्रकाश बहुत चाहता था कि अपने जेब सर्च से

मचाकर कुछ अपने भाई को दे, पर सत्यमकाश कभी इसे स्वीकार न करता था। वास्तव में जितनी देर वह छोटे भाई के साथ रहता, उतनी देर उसे एक शांतिमय आनन्द का अनुभव होता। थोड़ी देर के लिए वह सद्मानों के साम्राज्यमें विचरने लगता। उसके सुख से कोई भद्दी और अप्रिय बात न निकलती। एक क्षण के लिए उसकी सोई हुई आत्मा जाग उठती।

प्क बार कई दिन तक स्विपकाश मदरसे न गया। पिता ने पूछा-तुम आजकळ पढ़ने क्यों नहीं जाते! क्या सोच रखा है कि मैंने तुम्हारी ज़िन्दगी-भर का ठेका ले रखा है ?

सत्य • — मेरे ऊपर जुर्माने और फीस के कई रूपये हो गये हैं। जाता हूँ तो दरजे से निकाल दिया जाता हूँ।

देव० — फीस क्यों बाकी है ! तुम तो महीने महीने छे छिया करते हो न ! सत्य० — आये-दिन चन्दे छगा करते हैं, फीस के रुपये चन्दे में दे दियें। देव० — और जुर्माना क्यों हुआ !

सत्य - फीस न देने के कारण !

देव०-- तुत्रने चन्दा क्यों दिया ?

सत्य - जानू ने चन्दा दिया तो मैंने भी दिया।

देव०-- तुम ज नू से जडते हो ?

सत्य • — मैं ज्ञानू से क्यों जढ़ने लगा। यहाँ हम और वह दो है, बाहर हम और वह एक समझे जाते हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि मेरे पास कुछ नहीं है।

देव॰--क्यों, यह कहते धर्म आती है ? सत्य॰--नी हों, आपकी बदनामी होगी।

देव० — अच्छा, तो आप मेरी मानरक्षा करते हैं। यह क्यों नहीं कहते कि पढ़ना अब मुझे मंजूर नहीं है। मेरे पास हतना रूपया नहीं कि तुम्हें एक-एक क्लास में तीन-तीन साल पढ़ाऊँ और अपर से तुम्हारे खर्च के लिए भी प्रतिमास कुछ दूँ। ज्ञान बाबू तुमसे कितना छोटा है, लेकिन तुमसे एक ही दक्षा-नीचे है। तुम इस साल बरूर ही फेल होओंगे और वह बरूर ही पास होकर अगले साल तुम्हारे साथ हो जायगा। तब तो तुम्हारे मुँह में कालिख लगेगी?

सत्य --- विद्या मेरे भाग्य ही में नहीं है। देव --- तुम्हारे भाग्य में क्या हैं!

सत्य०-भीख माँगना ।

देव०-ता हिर भीख ही माँगो । मेरे घर से निकल जाओ ।

देवित्रया भी था गयी। बोली-शरमाता तो नहीं, और बार्ती का जवाब देता है!

सत्य • — जिन के भाग्य में भीख माँगना होता है, वही बचपन में अनाथ हो जाते हैं।

देविप्रया ये जर्छा-कटी बातें अब मुझसे न सही जायँगी। मैं खून का धूँट पी-बीकर, रह जाती हूँ।

देवप्रकाश—वेहया है। कड़ से इसका नाम कटवा हूँगा। भीख माँगनी है तो भीख ही माँगे।

( 4 )

दूसरे दिन स्वयंकारा ने घर से निकलने की तैयारी कर दी। इउसकी उम्र अब १६ साल की हो गयी थी। इतनी वार्ते सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असहा हा गया। जब हाय-गाँव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अबहेलना, निरादर, निरुरता, भर्स्तना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाय-पाँव हो गये थे, उस बंधन में क्यों रहता। आत्माभिमान आशा की भौति बहुत चिरजीवी होता है।

गर्मी के दिन थे। दोपहर का समय। घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी घोती बगढ़ में दबाई; छोटा सा बेग हाथ में लिया और बाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाय कि ज्ञानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला—कहाँ जाते हो मैया?

सत्य - जाता हूँ कहीं नौकरी कलँगा।

ज्ञानू - में जाकर अम्मों से कहे देता हूँ।

सत्य० —तो फिर मैं तुमसे छिपाकर चढा जाऊँगा।

शान् - क्यों चळे जाओगे ! तुम्हें मेरी जरा भो मुहब्बत नहीं है ! सत्यक्षका ने भाई को गळे लगाकर कहा — तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, टेकिन बहाँ कोई पृष्ठनेवाला नहीं है, वहाँ पड़े रहना वेहवाई है। कहीं दस-पाँच की नौकरी कर लूँगा और पेट पालता रहूँगा। और किस डायक हूँ ?

ज्ञानू - दुमसे अम्मोँ क्यों इतना चिढ़ती हैं ? मुझे तुमने मिछने को मना किया करती हैं !

सत्य - मेरे नसीव खोटे हैं, और क्या ।

ज्ञानू॰-तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते ?

सत्य - द्रगता ही नहीं, कैसे लगाऊँ ? जब परवा नहीं करता तो मैं भी सोचता हूँ - उँह, यही न होगा, ठोकर खाऊँगा। बला से !

ज्ञान् - मुझे भूळ तो न नाओगे ? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूँगा, मुझे भी एक बार अपने यहाँ बुलाना।

सत्य - तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्टी लिख्ँगा।

ज्ञान् - ( रोते-रोते ) मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मुहब्बत स्वमती है ! सत्य - मैं तुम्हें सदैव याद रखूँगा ।

यह कहकर उसने फिर भाई को गळे से बगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कोड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था।

( ৩ )

सत्यप्रकाश कढकते क्योंकर पहुँचा, इसका ब्रचान्त लिखना व्यर्थ है। युवकों में दुस्साइस की मात्रा अधिक होती है। वे हवा में किले बना सकते हैं, परती पर नाव चला सकते हैं। किलिनाइयों की उन्हें कुछ परवा नहीं होती। अपने ऊपर असीम विश्वास होता है। कडकते पहुँचना ऐका कष्ट-साध्य न या। स्व्यप्रकाश चत्र युवक या। पहिले ही उसने निश्चय कर लिया था कि कलकते में क्या करूँगा, कहाँ रहूँगा। उसके बेग में जिखने की सामग्री मौजूद थी। बड़े शहर में बीविका का प्रश्न किलन भी है और सरल भी है। सरल है उनके लिए, जो हाथ से काम कर सकते हैं, किलन है उनके लिए, जो कडम से काम करते हैं। स्व्यप्रकाश मजदूरी करना नीच काम समझता था। उसने एक धर्मशाला में असवाब रखा। बाद में शहर के मुख्य स्थानों का निरीक्षण करके एक डाक्बर के सामने लिखने का सामान केकर बैठ गया और अपदाम बदरों की चिट्ठियाँ,

मनीक्षार्टर आदि लिखने का व्यवसाय करने लगा। पहिले कई दिन सो उसको इतने पेसे भी न मिले कि भर-पंट भोजन करता : हेकिन भीरे-भीरे आमदनी बढ़ने क्यी। बह मजुद्रों ने इतने विनय के साथ बातें करता और उनके समाचार इतने विस्तार से लिखता कि वस वे पत्र को मुनकर बहुत प्रसन्न होते। अशिक्षित लोग एक ही बात को दो-दो ती-तान बार लिखाते हैं। उनको दशा ठीक रोगियों की-सी होती है, जो वैद्य से अपनी व्यथा श्रीर वेदना का ब्रुतान्त कहते नहीं थकते । सत्यप्रकाश सूत्र को व्याख्या का रूप देकर मज़दूरों को मुग्न कर देता था। एक सन्तुष्ट होकर जाता, तो अपने कई अन्य भाइयों को खोब छाता। एक ही महीने में उसे १) रोज मिलने लगा । उसने धर्मजाला से निकलकर शहर से बाहर ५) महीने पर एक छोटी-धी कोठरी छे छी। एक जून खाता। वर्तन अपने हाथों हे घोता । ज़मीन पर होता । उसे अपने निर्वासन पर ज़रा भी सेंद और दुःख न था। घर के लोगों की कभी याद न आतो। वह अपनी दशा पर छन्तु था। केवड ज्ञान काश की प्रेमयुक्त बातें न भूडती। अन्यकार में यही एक प्रकाश था। बिदाई का अन्तिम दृश्य आँ तो के सामने फिरा करता। जीविका से निश्चिन्त होकर उसने ज्ञानप्रकाश को एक पत्र लिखा। उत्तर आया तो उसके आनन्द की सीमा न रही । ज्ञानू मुझे याद करके रोता है, मेरे पास साना चाहता है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं है। प्यासे का पानी से जो तृप्ति होती है, वहीं तुमे इस पत्रं से सत्यप्रकाश को हुई। मैं अकेला नहीं हैं, कोई सुझे भी चाहता है-मुझे भी याद करता है।

उस दिन से सत्यमकाश को यह चिन्ता हुई कि ज्ञान के लिए कोई उपहार में जा । युवको को मित्र बहुत जब्द मिल जाते हैं। सत्यमकाश को भी कई युवकों से मित्रता हो गयी थी। उनके साथ कई बार सिनेमा देखने गया। कई बार सूटी-भंग, शराब-कवाब की भी ठहरी। आईना, तेल, कंवी का शौक भी पैदा हुआ, को कुछ पाता, उड़ा देता। बड़े वेग से नैतिक पतन और शारीरिक विनाश की ओर दौड़ा चन्ना जाता था । इस प्रेम-पत्र ने उसके पैर पकड़ लिये। उपहार के प्रयास ने इन दुर्व्यसनों को तिरोहित करना शुरू किया। सिनेमा का चसका खूटा, मित्रों को हीले-हवाल करके टाकने लगा। मोजन भी रूखा-सूखा करने लगा। सन-संचय की चिन्ता ने सारी इच्छाओं को परास्त कर दिया। उसने

निश्चय किया कि एक अच्छी-ती घड़ी भेजूँ। उसका दाम कम-से-कम ४०) होगा। अगर तीन महीने तक एक कोड़ी का भी अपव्यय न करूँ, तो घड़ी मिल सकती है। जानू घड़ी देखकर कैसा खुश होगा! अम्मोँ और बानू जी भी देखेंगे। उन्हें मालूम हो जायगा कि में भूखों नहीं मर रहा हूँ। किफायत की युन में वह बहुधा दिया-बत्ती भी न करता। बड़े सबेरे काम करने चला जाता और सारे दिन दो-चार पैसे की मिठाई खाकर काम करता रहता। उसके ग्राहकों की संख्या दिन-दूनी होती जाती थी। चिट्ठी-पत्री के अतिरिक्त अब उसने तार लिखने का भी अभ्यास कर लिया था। दो ही महीने में उसके पास ५०) एक हो गये और जब घड़ी के साय सुनहरी चेन का पारसल बनाकर जिल्ही के लाग भेड़ दिया, ता उसका दिन्द इतना उत्लाहित था नानों किसी किस्तिन्तान पुरुष के बालक हुआ हो।

( 6)

'घर' कितनी कोमल, पवित्र, मनोहर स्मृतियों को जायत कर देता है! यह 'ग्रेम का निवास-स्थान है। ग्रेम ने बहुत तपस्या करके यह वरदान पाया है।

किशोरावस्या में 'घर' माता-पिता, भाई-बहिन, सखी-सहेली के प्रेम की याद दिलाता है, प्रीढ़ावस्या में गृहिणी और बाल-बचों के प्रेम की। यही वह लहर है, जो मानव-जीवन मात्र को स्थिर रखता है, उसे समुद्र की वेगवती लहरों में बहने और चट्टानों से टकराने से बचाता है। यही वह मंडर है, जो जीवन को समस्त विष्न बाधाओं से मुरक्षित रखता है।

सत्यप्रकाश का 'घर' कहाँ था ! वह कौन सी शक्ति थी, जो कळकचे के विराट प्रलोभनों से उसकी रक्षा करती थी ?—माता का प्रेम, पिता का स्नेह, बाल-बच्चों की चिन्ता ?—नहीं, उसका रच्चक, उद्धारक, उसका परितायक केवल ज्ञानप्रकाश का स्नेह था। उसी के निमित्त वह एक एक पैसे की किर्फ़ायत करता था, उसी के लिए वह किटन परिश्रम करता था और धनोपार्जन के नथेन्ये उपाय साचता था। उसे ज्ञानप्रकाश के पत्रों से माद्म हुआ था कि इन दिनों देवप्रकाश की आर्थिक स्थित अच्छी नहीं है। वे एक घर बनवा रहे हैं, जिसमें व्यय अनुमान से अधिक हो जाने के कारण ऋण लेना पढ़ा है, इसकिए अब ज्ञानप्रकाश को पढ़ाने के लिए घर पर मास्टर नहीं आता। तबसे

सत्यप्रकाश प्रतिमास ज्ञानू के पास कुछ-न-कुछ अवश्य मेव देता या। वह अब केवल प्रतेलक न था, लिखने के सामान की एक छोटी-सी दूकान भी उमने खेल छो थी। इस तरह पाँच वर्ष बीत गये। रसिक मित्रों ने बब देखा कि अब यह इस्ये नहीं चढ़ता, तो उसके पास आना-जाना छोड़ दिया।

(3)

सन्ध्या का समय था। देवप्रकाश अपने मकान में बैठे देवप्रिया से ज्ञानप्रकाश के विवाह के सम्बन्ध में बातें कर रहे थे। ज्ञानू अब १७ वर्ष का सुन्दा युवक था। बालविवाह के विशेषी होने पर भी देवप्रकाश अब इस श्रुभमृहूर्त की न टाल सकते थे। विशेषतः बब कोई महाशय ५,०००) दायब देने की प्रस्तुत हों।

देव प्रकाश — मैं तो तैयार हूँ, छेकिन तुम्हारा लड़का भी तो तैयार हो ! हैव प्रिया — तुम बातचीत पक्कों कर लो, वह तैयार हो ही जायगा । सभी छड़के पहिले 'नहीं' करते हैं।

देव - जानू का इन्कार केवल संकोच का इन्कार नहीं है, वह सिद्धान्त का इन्कार है। वह साफ-साफ कह रहा है कि जब तक मैया का विवाह न होगा, मैं अपना विवाह करने पर राजी नहीं हूं।

देविपया—उसका कीन चलावे, वहाँ कोई रखेळा रख ली हागी, विवाह स्यो करेगा ! यहाँ कोई देखने जाता है !

देव॰—( ग्रॅंझडाकर ) रखें र्छा रख छी होती तो तुम्हारे छहके को ४०) महीने न मेबता और न वे चीजें ही देता, जो पहिले महीने से अब तक बरावर देता चला आता है। न जाने क्यों तुम्हारा मन उसकी ओर से इतना मैका हो गया है! चाहे वह जान निकालकर भी दे दे, लेकिन तुम न पसीजोगी!

देविभया नाराच होकर चली गयी। देविभकाश उससे यही कहलाया चाहते ये कि पहिले सत्प्रकाश का विवाह करना उचित है; किन्दु वह कभी इस प्रसग को आने ही न देती थी। स्वयं देविभकाश की यह हार्दिक इच्छा थी कि पहिले बहे लड़के का विवाह करें, पर उन्होंने भी आज तक सत्यप्रकाश को कोई पत्र न लिखा था। देवप्रिया के चले जाने के शद उन्होंने आज पहली बार सत्यप्रकाश को पत्र लिखा। पहिले इतने दिनों तक चुपचार रहने के लिए श्वमा माँगी, तब उसे एक बार घर आने का प्रेमाग्रह किया। लिखा, अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरी अभिलाधा है कि तुम्हारा और तुम्हारे छोटे भाई का बिवाह देख लूँ। मुझे बहुत दुःख होगा यदि तुम मेरी विनय स्वीकार न करोगे। ज्ञानप्रकाश के असमंजस की बात भी लिखी, अन्त में इस बात पर जोर दिया कि किसी और विचार से नहीं, तो ज्ञानू के प्रेम के नाते ही तुम्हें इस बन्धन में पड़ना होगा।

सत्यप्रकाश को यह पत्र मिला, तो उसे बहुत खेद हुआ। मेरे भ्रातृस्नेह का यह परिणाम होगा, मुझे न मास्म था। इसके साथ ही उसे यह ईर्घ्यामय आनन्द हुआ कि अम्माँ और दादा को अब तो कुछ मानसिक पीड़ा होगी। मेरी उन्हें क्या चिन्ता थी ? मैं तो मर भी बाऊँ, तो भी उनकी आँखों में आँख न आयें। ७ वर्ष हो गये, कभी भूलकर भी पत्र न दिखा कि मरा है या जीता है। अब दुछ चेतावनी मिटेगी। ज्ञानप्रकाश अन्त में विवाह करने पर राजी तो हो ही जायगा, लेकिन सहज में नहीं। कुछ न हो, तो मुझे तो एक बार अपने इन्कार के कारण लिखने का अवसर मिला। जानू को मुझसे प्रेम है, लेकिन उसके कारण मैं पारिवारिक अन्याय का दंखां न वर्नेगा। (हमारा पारिवारिक चीवन सम्पूर्णतः अन्यायमय है। यह कुमति और वैमनस्य, क्रूरेटा और नृशंसता का बीजारोपण करता है। इसी माया में फँसकर मनुष्य अपनी प्यारी सन्तान का शतु हो जाता है। न, मैं आँखों देखकर यह मक्खी न निगल्गा में जानू को समझाऊँगा अवस्य। मेरे पास जो कुछ चमा है, वह सब उसके विवाह के निमित्त अर्णण भी कर दूँगा वस, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। अगर ज्ञानू भी अविवाहित ही रहे, तो संसार कौन सूना हो जायगा ! ऐसे पिता का पुत्र क्या वंशपरम्परा का पालन न करेगा ? क्या उसके जीवन में फिर वही . अभिनय न दुइराया जायगा, जिसने मेरा सर्वेनाश कर दिया ?

दूसरे दिन सत्यप्रकादा ने ५००) विपता के पास मेजे और पत्रका उत्तर लिखा कि मेरा अहोभाग्य को आपने मुझे याद किया। ज्ञानू का विवाह निश्चित हो गया, इसकी बधाई! इन रुपयों से नववधू के लिए कोई आभूषण बनवा दीबिएगा। रही मेरे विवाह की बात। मैंने अपनी आँखों से जो कुछ देखा है और मेरे लिर पर जो कुछ बीता है उस पर ध्यान देते हुए यदि मैं कुटुम्ब-पाश में फँस्ँ तो मुझसे बड़ा उल्लू संसार में न होगा। मुझे आशा है, आप मुझे समा करेंगे। विवाह की चर्चा ही से मेरे हृदय को आवात पहुँचता है।

दृष्टरा तत्र ज्ञानप्रकाश को लिखा कि माता-पिता की आजा को शिरोधार्य करो। मैं अपढ़, मूर्ख, बुद्धि-हीन आदमी हूँ; मुझे।विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हारे विवाह के शुमोत्सव में सम्मिक्टत न हो सकूँगा, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़कर आनन्द और सन्तोष का विषय नहीं हो सकता।

देशप्रकाश यह पढ़कर आवाक् रह गये। फिर आग्रह करने का साहस न हुआ। देनिया ने नाक सिकोड़कर कहा यह कौंडा देखने ही को सीका है, है जहर का बुझाया हुआ! कैंपा सो कोस से बैठा हुआ वरिक्ट में से छेर रहा है।

किन्द्र ज्ञान 4 का यह पत्र पढ़ा, तो उसे मर्माधात पहुँचा। दादा और अम्मों के अन्याय ने ही उन्हें यह भीषण अत धारण करने पर वाष्य किया है। इन्हों ने उन्हें निर्वासित किया है, और शायद सदा के लिए। न जाने अम्मों को उनसे क्यों इतनी जलन हुई। मुझे तो अब याद आता है कि किशोरावस्था ही से वे बड़े आजाकारी, विनयशोळ और गम्मीर वे। अम्मों की बातो का उन्हें जवाब देते नहीं सुना। मैं अच्छे से अच्छा खाता था, फिर भी उनके तीवर मैं छे न हुए, हाकाँकि उन्हें जलना चाहिए था। ऐसी दशा में अगर उन्हें गाई स्थ्य बीवन से घुगा हो गयी, तो आक्चर्य ही क्या ! फिर मैं ही क्यों इस विपत्ति में फॅस्! कौन जाने मुझे भी ऐसी ही परिस्थित का सामना करना पड़े। भैया ने बहुत सोच-समझकर यह धारणा की है।

सन्ध्या समय बन उसके माता-पिता बैठे हुए इसी समस्या पर निचार कर रहे थे, ज्ञानप्रकाश ने आकर कहा—मैं कल भैया से मिलने जाऊँगा।

देवप्रिया-क्या कलकत्ते बाओगे ?

शान--- भी हाँ।

देविषया-उन्हीं को क्यों नहीं बुलाते ?

शान - उन्हें कीन मुँह छेकर बुछाऊँ ? आप छोगों ने तो पहिछे ही मेरे

. मुँह में कालिल लगा दी है। ऐसा देव-पुरूष आप लोगों के कारण विदेश में टोकर खा रहा है और मैं इतना निर्लज्ज हो जाऊँ कि.....

देवप्रियां—अच्छा चुप रह, नहीं ब्याइ करना है, न कर, कले पर लोन मत छिड़क ! माता-पिता का धर्म है, इसिल्फ् कहती हूँ, नहीं तो यहाँ ठेंगे को परवा नहीं है। तू चाहे व्याह कर, चाहे क्वाँरा रह, पर मेरी आँखों से दूर हो जा।

ज्ञान - क्या मेरी स्रत से भी घृणा हो गयी ?

देवप्रिया— बन त् हमारे कहने ही में नहीं, तो बहाँ चाहे, रह । हम भी समझ होंगे कि भगवान् ने लहका ही नहीं दिया ।

दे • - क्यों व्यर्थ में ऐसे कटु उचन बोलता हो ?

ज्ञान ० — अगर आप छोगों की यही इच्छा है, तो यही होगा। देवप्रकाश ने देखा कि बात का वतंगह हुआ चाहता है, तो ज्ञानप्रकाश को इशारे से टाड़ दिया और पत्नी के कोष को शान्त करने की चेष्टा करने छगे। मगर देवप्रिया फूट-फूटकर रो रही थी और बार बार कहती थी, मैं इगकी स्रत न देखूँगी। अन्त में देवप्रकाश ने चिढ़कर कहा — तो दुम्हीं ने तो कटुवचन कहकर उसे उचेबित कर खिया।

देवप्रिया—यह सब विष उसी चाण्डाल ने बोया है, जो यहाँ ने सात समुद्र-पार बैठा हुआ मुझे मिट्टी में मिलाने का उपाय कर रहा है। मेरे बेटे को मुझसे कीनने ही के लिए उसने यह प्रेम का स्वॉंग भरा है। मैं उसकी नस नस पहिचानती हूँ। उसका यह मंत्र मेरी जान ठेकर छोड़ेगा; नहीं तो मेरा जानू, जिसने कभी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, यों मुझे न जलाता!

. देव॰ — अरे, तो क्या वह विवाह ही न करेगा! अभी गुस्ले में अनाप-सनाप बक गया है। ज़रा शान्त हो जायगातो में समझाकर राज़ी कर दूँगा।

देवप्रिया-मेरे हाथ से निकल गया।

देवप्रिया की आशङ्का सत्य निकली । देवप्रकाश ने बेटे को बहुत समझाया, कहा—तुम्हारी माता इस शोक में मर जायगी, किन्तु कुछ असर न हुआ। उसने एक बार 'नहीं' करके 'हाँ' न की। निदान पिता भी निराश होकर बैठ रहे। तीन साल तक प्रतिवर्ष विवाह के दिनों में यह प्रश्न उठता रहा, पर ज्ञान-

प्रकाश अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। माता का रोना-घोना निष्फल हुआ। हैं उनने माता की एक बात मान ली —वह भाई से मिलने कलकन्ता न गया।

तीन माल में घर में बड़ा परिवर्तन हो गया। देविश्रया की तीनों कन्याओं का विकाह हो गया। अब घर में उसके लिया कोई स्त्री न थी। सूना घर उसे कादे न्याता था। सब घड नैराश्य और कोच से न्याकुल हो साती, तो सत्यप्रकाश को खूब जी भरकर कोसती! मगर दोनों भाइयों में प्रेम-पत्र-न्यवहार बराबर होता रहता था।

देवपकाश के स्वभाव में एक विचित्र उदासीनता प्रकट होने लगी। उन्होंने पेन्दान हे लीबी और प्रायः धर्मप्रत्यो का अध्ययन किया करते थे। ज्ञानप्रकाश ने भी 'आचार्य' की उपाधि प्राप्त कर ली थी और एक विद्यालय में अध्यापक हो गये थे। देविया अब संसार में अकेली थी।

देविषया अपने पुत्र को ग्रहस्थी की ओर खींचने के लिए नित्य टोने-टोटके किया करती। बिरादरी में कीन-सी कन्या मुन्दरी है, गुणवती है, सुशिक्षिता है— उसका बचान किया करती, पर शानप्रकाश को इन बातों के सुनने की भी फ़र-सत न थी।

मोहल्ले के और घरों में नित्य ही विवाह होते रहते थे। बहुएँ आसी थीं, उनकी गोद में बच्चे खेळने लगते थे, घर गुलजार हो जाता था। कहीं बिदाई होती थी, कहीं बघाइयाँ आती थीं, कहीं गाना बजानो होता था, कहीं बाजे बजते थे। यह चहळ-पहल देखकर देवप्रिया का चित्त चञ्चल हो जाता। उसे मालूम होता, मैं ही संसार में सबसे अभागिती हूँ। मेरे ही भाग्य में यह सुल भोगना नहीं बदा है। भगवान, ऐसा भी कोई दिन आयेगा कि मैं अपनी बहु का मुखबन्द्र देखूँगी, उसके बालकों को गोद में खिलाऊँगी! वह भी कोई दिन होगा कि मेरे घर में भी आनन्दोत्सव के मधुर गान की तानें उठेंगी! रात-दिन ये ही बातें सोचते-सोचते देवप्रिया की दशा उन्मादिनी की सी हो गई। आप ही आप सत्यप्रकाश को कोसने लगती। वही मेरे पाणों का धातक है। तल्लीनता उन्माद का प्रधान गुण है। तल्लीनता अत्यन्त रचनाशोल होती है। वह आकाश में देवताओं के विमान उड़ाने लगती है। अगर भोजन में नमक तेज हो गया, तो यह शत्रु ने कोई रोड़ा रख दिया होगा। देवप्रिया को अब कभी-

कभी घोखा हो जाता कि सत्यप्रकाश घर में आ गया है, वह मुझे मारना चाहता है, ज्ञानप्रकाश को विष खिलाये देता है। एक दिन उसने सत्यप्रकाश के नाम एक पत्र खिला और उसे जितना कोसते बना, उतना कोसा। तू मेरे प्राणों का वैरी है, मेरे कुल का धातक है, हत्यारा है। वह कीन दिन आयगा कि तेरी मिट्टी उठेगी। तूने मेरे लड़के पर वशीकरण-मंत्र चला दिया है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही एक पत्र लिखा। यहाँ तक कि यह उसका नित्य का कर्म हो गया। जब तक एक चिट्ठी में सत्यप्रकाश को गालियाँ न दे लेती, उसे चैन ही न आता था। इन पत्रों को वह कहारिन के हाथ डाकवर भिजवा दिया करती थी।

#### ( ११ )

्जानप्रकाश का अध्यापक हं:ना सत्यप्रकाश के लिए बातक हो गया। परदेश में उसे यही सन्तोष था कि मैं संसार में निराधार नहीं हूँ। अब यह अबल्क्स्ब भी जाता रहा। ज्ञानप्रकाश ने जोर देकर लिखा, अब आप मेरे हेतु कोई कष्ट न उठायें। मुझे अपनी गुजर करने के लिए काफी से ज्यादा मिलने लगा है।

यद्यपि सत्यप्रकाश की दूकान खूब चलती थी, बेकिन कलकत्ते-जैसे शहर में एक छोटे-से दूकानदार का जीवन बहुत सुखीनहीं होता। ६०) ७०) की मास्कि आमदनी होती ही क्या है ? अब तक वह जो कुछ बचाता था, वह वास्तव में बचत न थी, बिक त्याग था। एक वक्त रूखा-सूखा खाकर, एक तंग आह को को तो में रहकर १५)-१०) बच रहते थे। अब दोनों वक्त भोजन करने छगा। कपड़े भी जरा साफ पहिनने छगा। मगर थोड़े ही दिनों में उसके खर्च में औषधियों की एक मद बढ़ गयी और फिर वही पहिले की-सी दशा हो गयी। बरसों तक शुद्ध वायु प्रकाश और पुष्टिकर भोजन से विच्चत रहकर अच्छे से-अच्छा स्वास्थ्य भी नष्ट हो सकता है। सुद्धभकाश को भी विच्चिमन्द्रामि आदि रोगों ने आ घरा। कभी-कभी ज्वर भी आ जाता। युवावस्था में आत्मविश्वास होता है, किसी अवल्यन की परवा नहीं होती। वयोष्टिंद दूसरों का मुँह ताकती है, कोई आश्रय हूँढ़ती है। सत्यप्रकाश पहिले सोता, तो एक ही करवट में सबेरा हो जाता। कभी बाजार से पूरियाँ लेकर खा लेता, कभी मिठाइयों पर टाल देता। पर अब रात को अच्छी तरह नींद न आती, बाज़ारी भोजन से घृणा होती, रात को घर आता, तो यककर चूरहा बाता था। उस वक्त चूरहा

जलाना, भोजन पकाना बहुत अखरता। कभी-कभी वह अपने अकेलेपन पर रोता। रात को जब किसी तरह नींद न आती, तो उसका मन किसी से बातें करने को लालायित होने लगता। पर वहाँ निशान्यकार के किया और कीन था! दीवालों के कान चाहे हों, मुँह नहीं होता। इथर ज्ञानप्रकाश के पत्र भी अब कम आते थे और वे भी रूखे। उनमें अब हृदय के सरल उद्-गारों का खेश भी न होता था। सत्वप्रकाश अब भी वैसे ही भावमय पत्र किखता था; पर एक अध्यापक के लिए भावुकता कब शोभा देती है! शनै-शनै: सत्यप्रकाश को अस होने लगा कि ज्ञान काश भी मुझसे निष्टुरता करने लगा, नहीं तो क्या मेरे पास होने लगा कि ज्ञान काश भी मुझसे निष्टुरता करने लगा, नहीं तो क्या मेरे पास होने लगा कि कान की बाधा है! उस ग़रीन को क्या मालूम कि यहाँ ज्ञानप्रकाश ने माता से कडकरी न जाने को कसम खा ली है।

शहरों में मन्ष्य बहुत होते हैं. पर मन्ष्यता बिरले ही में होती है। सत्यप्रकाश उस बहुसख्यक स्थान में भी अकेला था। उसक मन में अब एक नयी
आकांक्षा अंकरित हुई। क्यों न घर लौट चलूँ ! किसा संगिनी के प्रेम में क्यों
न शरण लूँ ! वह सुस और शान्ति और कहाँ मिळ सकती है ! मेरे जीवन
के निराशान्यकार की.और कौन ज्योति आलोकित कर सकती है ! वह इस
आवेश को अपनी सम्पूर्ण विचार शक्ति से रोकता, पर जिस भाँति किसी बाढक
को घर में रखी हुई मिठाइयो की याद बार-बार खेळ से घर खींच छाती है,
उसी तरह उसका चिच भी बार-बार उन्हीं मधुर चिन्ताओं में मग्न हो जाता
या। वह सोचता—मुझे विधाता ने सब सुख से विश्वित कर दिया है, नहीं तो
मेरी दशा ऐसी हीन क्यों होती ! मुझे ईश्वर ने बुद्धि न दी थी क्या ! क्या में
अम से बी खुराता था! अगर बालपन ही में मेरे उत्साह और अभिक्षित्र पर
दुपार न पड़ गया होता, मेरी बुद्धि-शक्तियों का गला न घोंट दिया गया होता,
तो मैं भी आज आदमी होता। पेट पाढने के क्रिए इस विदेश में न पड़ा
रहता। नहीं, मैं अपने ऊपर यह अत्योचार न कहाँगा।

म<u>र्हानों तक सत्यप्रकाश के मन और बुद्धि में यह संग्राम होता रहा। एक</u> दिन वह दूकान से आकर चूल्हा जड़ाने चा रहा था कि डाकिये ने पुकारा। शानशकाश के सिवा उसके पास और किसी के पृत्र न आते थे। आज ही उसका पत्र आ चुका था। यह दूसरा पत्र क्यों ? किसी अनिष्ट की आशंका हुई। पत्र लेकर पढ़ने लगा। एक चण में पत्र उसके हाथ से खूटकर गिर पड़ा और वह सिर थामकर कैठ गया कि ज़मोन पर न गिर पड़े। यह देविषया की विषयुक्त केखनी से निकला नुआ ज़हर का प्याला था, जिस्मे एक पल में उसे संशहिन कर दिया। उसकी सारी मर्मान्तक व्यथा—कोघ, नैरास्य, कृतव्नता, खानि—केवल एक उंदी साँस में समाप्त हो गयी।

वह जाकर चारपाई पर छेट रहा । मानसिक व्यथा आग से पानी हो गयी। हा ! सारा जीवन नष्ट हो गया ! मैं जानप्रकाश का शत्रु हूँ । मैं इतने दिनों से केवळ उसके जीवन को मिट्टी में मिळाने के छिए ही प्रेम का स्वॉग भर रहा हूँ। मगवान् ! इसके तुम्हीं साक्षी हो !

तीसरे दिन फिर देविशया का पत्र पहुँचा । सत्यप्रकाश ने उसे छेकर फाइ बाला । पढ़ने की हिम्मत न पड़ी ।

एक ही दिन पीछे तीसरा पत्र पहुँचा। उसका भी वही अन्त हुआ। फिर वह एक नित्य का कर्म हो गया। पत्र आता और फाइ दिया जाता। किन्तु देवप्रिया का अभिप्राय विना पढ़े ही पूरा हो जाता था—सत्यप्रकाश के मर्मस्थान पर एक चोट और पड़ जाती थी।

एक महीने की भीषण हार्दिक वेदना के बाद सत्यप्रकाश को जीवन से घुणा हो गयी। उसने दूकान बन्द कर दी, बाहर आना-जाना छोड़ दिया। सारे दिन खाट पर पड़ा रहता। वे दिन याद आते, जब माता पुचकारकर गोद में बिठा छेती और कहती 'बेटा!' पिताजी सन्ध्या समय इस्तर से आकर गोद में उठा छेते और कहती 'मैया!' माता की सजीव मूर्ति उसके सामने आ खड़ी होती; ठीक वैसी ही जब वह गंगा-रनान करने गयी थी। उसकी प्यारमरी बातें कानों में आने छगतीं। फिर वह हश्य सामने आ जाता, जब उसने नववधू माता को 'अम्माँ' कहकर पुकारा था। तब उसके कठोर शब्द याद आ जाते, उसके कोध से भरे हुए विकराछ नेत्र आँखों के सामने आ जाते। उसे अब अपना सिसक सिसककर रोना याद आ जाता। फिर सौरगृह का हश्य सामने आता। उसने कितने प्रेम से बच्चे को गोद में छेना चाहा था। तब

माता के वज्र के-छे शब्द कानों में गूँ जने लगते। हाय ! उसी वज्र ने मेरा सर्वनाध कर दिया ! फिर ऐसी कितनी ही घटनाएँ याद आतों। अब बिना किमी अग्राध के माँ डाँट बताती। पिता का निर्देश, निष्टुर व्यवहार याद आने लग्ना। उनका बात-बात पर तिउरियाँ बदलना, माता के मिध्यापनादों पर विव्वास करना—हाय ! मेरा सारा बीवन नष्ट हो गया ! तव वह करवट बदल लेता और फिर वही हश्य ऑंग्वों में फिरने लगते। फिर करवट बदलता और चिल्लाकर कहता—इस जीवन का अन्त क्यों नहीं हो बाता !

इस मौंति पड़े-पड़े उने कई दिन हो गये। सन्ध्या हो गयी थी कि सहसा उसे द्वार पर किमी के पुकारने की आवाज सुनायी पड़ी। उसने कान खगाकर मुना और चौंक पड़ा। किसी परिचित मनुष्य की आवाज थी। दौड़ा द्वार पर आया, तो देखा, ज्ञानप्रकाश खड़ा है। कितना रूपवान पुरुप था! वह उसके गर्छ से लिएट राया। जानप्रकाश ने उसके पैगें को स्वर्श किया। दोनों माई घर में आये। अन्धकार छाया हुआ था। घर की यह दशा देखकर ज्ञानप्रकाश, बो अब तक अपने कण्ट के आवेग को रोके हुए था, रो पड़ा। सत्यप्रकाश ने छालटेन जलाई। घर क्या था, मृत का डेरा था। सत्यप्रकाश ने बल्दी से एक कुरता गर्छ में डाल लिया। ज्ञानप्रकाश माई का जर्जर शरीर, पीला मुख, बुझी हुई ऑलें देखता था और रोता था।

सत्यप्रकाश ने कहा - मैं आ बकल बीमार हूँ।

रान्य कारा-वह तो देख ही रहा हूँ।

सरा • — तुमने अपने आने की सूचना भी न दी, मकान का पता कैसे चढा ?

ज्ञान • — स्वना तो दी थी, आपको पत्र न मिळा होगा।

सत्य॰---अच्छा, हाँ दी होगी, पत्र दूकान में डाल गया होगा । मैं इघर कई दिनों से दूकान नहीं गया। घर पर सब कुशल है ?

ज्ञान • माताजी का देहान्त हो गया।

सत्य • — अरे ! क्या बीमार थी ?

शान०—जी नहीं। माइम नहीं, क्या खा किया। इघर उन्हें उम्माद-सा हो गया था। पिताजी ने कुछ कटुनचन कहे थे, शायद इसी पर कुछ खा लिया। सत्य०—पिताजी तो कुशल से हैं! ज्ञान - हाँ, अभी मरे नहीं हैं।

सत्य - अरे ! क्या बहुत बीमार हैं !

शान॰—माता ने विष खा लिया, तो वे उनका मुँह खोळकर दवा पिछा रहे थे। माताजी ने ज़ोर से उनकी दो उँगलियों काट लीं। वही विप उनके शरीर में पहुँच गया। तब से सारा शरीर सुब आया है। अस्पताल में पड़े हुए हैं किसी को देखते हैं तो काटने दौहते हैं। बचने की आशा नहीं है।

सत्य • — तब तो घर ही चौपट हो गया !

शान - ऐसे वर की अब से बहुत पहिले चौपट हो जाना चाहिए था।

तीसरे दिन दोनों भाई प्रातःकाळ कळकत्ते से बिदा होकर चळ दिये।

# धोखा

सतीकुण्ड में खिले हुए कमल वसन्त के धीमे-घीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मन्द-मन्द सुनहरी किरणें उनसे मिल-मिलकर मुसकराती थीं। राबकुमारी प्रमा कुण्ड के किनारे हरी-हरी घास पर खड़ी सुन्दर पश्चियों का कलरव सुन रही थीं। उसका कनक-वर्ण तन इन्हीं फूलों की भौति दमक रहा था। मानों प्रभात की साक्षात् सौम्य मूर्ति है, जो मयवान् अंग्रुमाळी के किरणकरों द्वारा निर्मित हुई थी।

प्रमा ने मौलितिरी के बुक्ष पर बैठी हुई एक स्यामा की ओर देखकर कहा— मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिडिया होती।

उसकी सहेली उमा ने मुसकराकर पूछा-यह नयों !

प्रभा ने कुण्ड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया—वृक्ष की हरी-मरी डालियों पर बैटी हुई चहचहाती, मेरे कलरव से सारा बांग गूँच उठता।

उमा ने छेड़कर कहा--नौगढ़ की रानी ऐसी कितने ही पश्चियों का गाना जन चाहे सुन सकर्ता है।

प्रभा ने संकुचित होकर कहा — मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिकाषा नहीं है। मेरे लिए किमी नदी का सुनसान किनारा चाहिए। एक बीणा और ऐसे ही सुन्दर मुदाबने पक्षियों की संगति। मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐस्वर्य भरा हुआ है।

प्रभा का संगीत पर अपिरिमित प्रेम था । वह बहुघा ऐसे ही सुख-स्वप्त देखा करती थी । उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाब आई—

कर गये थोडे दिन की मीति।

प्रभा ने एकाप्र मन होकर मुना और अधीर होकर कहा—बहिन, इस वाणी में जादू है। मुझे अब बिना मुने नहीं रहा जाता, इसे भीतर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वह बोली—निःसन्देहः ऐसा राग मैंने आज तक नहीं मुना, खिड्की खोलकर बुलाती हूँ। योई। देर में रागिया भीतर व्याया— तुन्दर सजी छै बदन का नौजवान था। नंगे पैर, नंगे सिर, कन्ये पर एक मृगचर्म, द्यारीर पर एक गैक्या वस्त्र, हाथों में एक सितार। मुखारदिन्द से तेज छिटक रहा था। उसने दवी हुई दृष्टि से दोनों को सहांगी रमणियों को देखा और सिर द्यकाकर बैठ गया।

प्रभा ने झिझकती हुई आँखों से देखा और दृष्टि नीची कर ली। उमा ने कहा—योगीजी, हमारे बड़े भाग्य ये कि आपके दर्शन हुए, हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ की जिए।

योगी ने एर छकाकर उत्तर दिया—इम योगी लोग नारायण का भजन करते हैं। ऐसे-ऐसे दरवारों में इम भला क्या गा सकते हैं, पर आपकी इच्छा है तो सुनिए—

कर गये थोड़े दिन की प्रीति। कहाँ वह प्रीति, कहाँ यह बिछुरन, कहाँ मधुवन की रीति, कर गये थोड़े दिन की प्रीति।

योगी का रसीला करण स्वर, सितार का सुमधुर निनाद, उस पर गीत का माधुर्य, प्रभा को बेसुध किये देता था। इसका रसज्ञ स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान, अपूर्व संयोग था। जिस भाँति सितार की ध्वनि गगनमण्डल में प्रतिध्वनित हो रही थी, उसी भाँति प्रभा के इदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थी। वे भावनाएँ जो अब तक शान्त थीं, जाग पड़ीं। इदय सुख-स्वप्त देखने लगा। सतीकुण्ड के कमल तिलिस्म की परियाँ वन-बनकर मँड्राते हुए भौरों से कर जोड़ सबल-नयन हो, कहते थे—

#### कर गये थोड़े दिन की प्रीति

सुर्ख और हरी पिचयों से ढ़दी हुई डालियों सिर झकाये चहकते हुए पश्चियों से रो-रोकर कहती थीं—

#### कर गये थोड़े दिन की प्रीति

और राजकुमारी प्रभा का इदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूँचता था-

ः कर गये थोड़े दिन की प्रीति

#### (?)

प्रभा बु<u>षो</u> के रात्र देवीचन्द की एकछीती कन्या थी। राव पुराने विचारों के गई में है। कुष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे, इसिक्ट इनके दरवार में दूर दूर के कलावन्त और गवैथे आया करते और इनाम-एकराम पाते थे। रावसाइव को गाने से प्रेम था, वे स्वबं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि अब इद्यावस्था के कारण यह द्यक्ति निःशेष हो चली थी, पर फिर भी इस विद्या के गूंद तहनों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा वास्य-काल से ही इनकी सोइवतों में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व-जन्म का संस्कार और कुछ रात-दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरक्त कर दिया था। इस समय उसके सौंदर्थ की खूब चर्चा थी। रावसाइव ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चन्द्र से उसकी शादी तजवीज की थी। उभय पक्ष में तैयारियों हा रही थीं। राजा हरिश्चन्द्र से यो कालिब अबमेर के विद्यार्थी और नथी रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षातकार होने और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाये; किन्तु रावसाइब इस प्रथा का दूषित समझते थे।

प्रभा राजा हरिश्चन्द्र के नर्वान विचारों की चर्चा मुनकर इस संबन्ध से बहुत सतुष्ट न वी। पर जब से उसने इस प्रेममय युवा योगी का गाना मुना था, तब से तो बह उसी के ध्यान में हुबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई परदा न था; परन्तु इस मेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी, ताइ गयी। परन्तु उसने उपदेश करके इस अग्न को भड़काना उचित न समझा। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह अग्न आप-से-आन शांत हो जायगा। ऐसी लिखनों का अत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है; किन्तु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। योगी की वह मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आँखों से न उतरती, उसका मधुर राग प्रतिश्वण उसके कानों में गूँजा करता। उसी कुण्ड के किनारे वह सिर झकाये सारे दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनती और वही योगी की मनोहारिणी मूर्ति देखती। कभी-कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से यह आवाज आ रही है। वह चौंक पढ़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका

की चहार दीवारी तक जाती और वहाँ से निराश होकर छीट आती। फिर आप ही विचार करती—यह मेरी क्या दशा है! मुझे यह क्या हो गया है! मैं हिन्दू कन्या हूँ माता-पिता जिसे सौंप दें, उसकी दासी बनकर रहना मेरा घम है। मुझे तन मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है। आह ! यह कल्लावि हृदय छेकर मैं किस मुँह से पित के पास जाऊँगी! इन कानों क्योंकर प्रणय की बातें सुन सक्ँगी को मेरे लिए व्यंग्य से भी अधिक कर्ण कट्ट होंगी! इन पापी नेत्रों से वह ध्यारी ध्यारी चितवन कैम देख सक्ँगी जो मेरे लिए वज् से भी हृदय मेदी होगी! इस गले में वे मृदुल प्रेमवाहु पड़ेंगे जो लोह-इण्ड से भी अधिक मारी और कठोर होंगे। प्यार, तुम मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ। यह स्थान तुम्हारें योग्य नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती; परन्तु मैं घम की रस्सियों में वेंथी हूँ।

इस तरह एक महीना बीत गया । ब्याह के दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कमल सा मुख कुम्हलाया जाता था। कमी-कमी विरहवेदना एवं विचार विष्ठव से व्याकुळ होकर उसका चिच बाहता कि सती-कुण्ड की गोद में शान्ति हाँ।" किन्तु रावधाइव इस शोक में जान ही दे देंगे, यह विचार कर वह रुक जाती। सोचती, मैं उनकी जीवन सव व हूँ, मुझ अभागिनी को उन्होंने किस लाइ-पार से पाळा है ; मैं ही उनके जावन का आघार और अन्तकांछ की आशा हूँ। नहीं, यों प्राण देकर उनकी आशाओं की इत्या न करूँगी। मेरे इदय पर चाहे जो बीते. उन्हें न कुढ़ाऊँगी। प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता । योगी का गान तानसेन के गानों से भी अधिक मनोहर स्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों विक जाना हृदय की दुर्वेलता प्रकट करता है। किन्तु रावसाहब के दरबार में विद्या की, शौर्य का और वीरता से प्राण इवन करने की चर्चा न थी। यहाँ तो रात दिन राग-रंग की धूम रहती र्था । यहाँ इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा के मसनद पर विराजित थे, और उन्हीं पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत छुटाये जाते थे। प्रमा ने प्रारंभ ही से इसी चढ-वायु का सेवन किया था और उस पर इनका गाढ़ा रंग चढ़ गया था। ऐसी अवस्था में उसकी गान-विष्या ने यदि भीषण रूप घारण कर विया तो आश्चर्य ही क्या है!

# ( )

द्यादी बड़ी धूमधाम से हुई। रावसाहन ने प्रभा को गले लगाकर निदा किया। प्रभा नहुन रोई। उमा को वह किसी तरह छोड़ती न थी।

नौगढ़ एक बड़ी रियामत थी और राजा इस्थिन्द्र के सुपवन्थ से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दािध्यों की एक पूरी फीज थी। उसके रहने के किए वह आनन्द-भन्न सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प विशारदों ने अपूर्व कीश्रक का परिचय दिया था। शृंगार चतुराओं ने दुलहिन को खूब सँबारा। ग्सी हे राजासाहब अवरामृत के अप विह्नल हो रहे थे। अन्तःपुर में गये। प्रभा ने हाथ बोड़कर, सिर श्वकाकर, उनका अभिनादन किया। उसकी ऑलों से आँस् की नदी वह रही थी। पति ने प्रेम के मद में मच होकर घूँ घट हटा दिया, दी नक था, पर बुझा हुआ। फूल था, पर मुरझाया हुआ।

दूगरे दिन से राजासाइव की यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूछ पर मॅंइराया करते। न राज-पाट की चिन्ता थी, न सेर और शिकार की परवा। प्रभा की वाणी रसीला राग थी, उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुख चन्द्र आमोद का सुहावना कुछ। बस, प्रेम-मद में राजासाइव किड्डल मतवाले हो गये में, उन्हें क्या मालूम था कि दूघ में मक्खी है।

यह असम्भव था कि राजासाइव के हृदय-हारी और सरस व्यवहार का जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लिजत होती। वह अपने को इस निर्मंड और विशुद्ध प्रेम के योग्य न पाती थी, इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृतिम, रॅंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक कि राजासाइब उसके साथ रहते, वह उनके गले लगा की मौंति लिगटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ मुमन-वाटिका में चुहल करतीं, उनके लिए फूलों के हार गूँथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती—प्यारे, देखना थे फूल मुरझा न जायें, इन्हें सदा ताजा रखना। वह चौंदनी रात में उनके साथ नाव पर बठकर झील की सैर करती, और उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर से ब्याने में ज़रा भी हर हो जाती, तो वह मीठा-मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्देय तथा निष्टुर

कहंती | उनके सामने वह स्वयं हॅंसती, उसकी ऑसों हेंसती और ऑसों का कालल हेंसता था। किन्तु आह | बन वह अकेली होती, उसका चंचल विक उहकर उसी कुण्ड के तट पर जा पहुँचता ; कुण्ड का वह नीला-नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मोलसरी की वृक्षपंक्तियों का सुन्दर हरय ऑसों के सामने आ जाता। उमा मुसकराती और नजाकत से लचकती हुई बा पहुँचती, तब रसीले योगी की मोहनी लिय ऑसों में आ बैटती, और सितार के सुन्नित सुर गूँजने काते—

कर गये थोड़े दिन की प्रीति

तब वह एक दीर्घ नि:स्वास देकर उठ बैठती और बाहर निकटकर पिंबरे में चहकते हुए पश्चिमों के कढ़वर में शांति प्राप्त करती । इस भौति यह लग्न तिरोहित हो जाता ।

**(** ¥ ) .

इस तरह कई महीने कीत गये। एक दिन राजा हरिश्चन्द्र प्रभा को अपनी चित्रशाला में के गये। उतके प्रथम भाग में ऐतिहासिक चित्र थे। सामने हैं ग्राबीर महाराणा प्रतापितह का चित्र नजर आया । मुखारविंद से वीरता औ ज्योति स्फुटित हो रही थी । तनिक और आगे बढकर दाहिनी ओर स्वामिमक बगमल वीखर साँगा और दिखेर दुर्गादास विराजमान थे। बाई ओर उदार भीमसिंह बैठे हुए थे। राणाप्रताप के सम्मुख महाराष्ट्रकेसरी वीर शिवाजी का चित्र था। दूसरे भाग में कर्मयोगी कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम राम विराजतें थे। चुर चित्रकारों ने चित्र-निर्माण में अपूर्व कौश्रक दिखलाया था। प्रभा ने प्रताप के पाद-पद्मों को चूमा और वह कुष्ण के सामने देर तक नेत्रों में प्रेम और श्रद्धा के ऑस्-भरे मस्तक छुकाये खड़ी रही। उसके हृदय पर इस समर् कल्लिव प्रेम का भय खटक रहा था। उसे मालूम होता था कि यह उस महापुर्वों के चित्र नहीं, उनकी पवित्र आत्माएँ हैं। उन्हीं के चरित्र से भारतन का इतिहास गौरवान्वित है। वे भारत के बहुमूल्य जातीय रता उच्च कांटि के जातीय स्मारक और गगनभेदी जातीय तुमुल ध्वनि है। ऐसी उच्च आत्माओं के सामने खड़े होते उसे संकोच होता था। आगे वही दूसरा भाग सामहै आया । यहाँ ज्ञानमय बुद्धि योग-साधन में बैठे हुए देख पड़े । उनकी दाहिन

ओर शास्त्र शंकर ये और बाँगें दार्शनिक दयानन्द । एक ओर शान्तिपयगामी करं'र और भक्त रामदास यथायोग्य खड़े थे। एक दीवार पर गुढ़ गोविंन्द अपने देश और जाति के नाम पर बिंह चढ़नेवाछे दोनों बच्चों के साथ विराजमान थे। दूसरी दीवार पर वेदान्त की ज्यांति फैडानेवाछे स्वामी रामतीर्थ और विवेकानन्द विराजमान थे। चित्रकारों की योग्यता एक-एक अवयव से टपकती थी। प्रमा ने इनके चरणों पर मस्तक टेका। वह उनके सामने सिर न उठा सकी। उसे अनुनव होता था कि उनकी दिन्य ऑखें उसके दूपित हृदय में सुभी जाती हैं।

इसके बाद तीसरा भाग आया। यह प्रतिभाशाली कवियों की सभा थी। मर्वोच स्थान पर आदिकवि वार्त्मीक और महर्पि वेदव्यास सुशोभित थे। दाहिनी और श्रद्धाररस के अद्वितीय कवि कालिदास थे, बाँइ तरफ गम्भीर भावों से पूर्ण भवभूति। निकट ही भर्तु हिरि आने सन्तोषाश्रम में बैठे हुए थे।

दक्षिण की दीवार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी के किवेशों का सम्मेळन था। सहृद्य किव सूर, तेवस्वी तुलसी, सुकिव केशव और रिसक विहारी यथाकम विराजमान थे। स्रदान से प्रमा का अगाध रेम था। वह समीप जाकर उनके चरणों पर मस्तक रखना ही चाहती थीं कि अकस्मात् उन्हों चरणों के सम्मुख सिर श्वकाये उसे एक छोटा-सा चित्र दीख पड़ा। प्रमा उसे देखकर चीक पड़ी। यह वहीं चित्र था जा उसके हृदय-पट ग खिचा हुआ था। वह खुलकर उसका तरफ ताक न सका। दर्श हुई आंखों से देखन लगा। राजा हहिस्चन्द्र ने मुसकराकर पूछा—हस व्यक्ति को तुमने कहीं देखा है ?

इस प्रश्न से प्रभा का हृदय काँउ उठा। जिस तरह मृग-शावक व्याघ के सामने क्याकुळ होकर इधर-उधर देखता है, उसी तरह प्रभा अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से दीवार की ओर ताकने लगी। सोचने लगी—क्या उत्तर दूँ? इसको कहीं देखा है, उन्होंने यह प्रश्न सुझसे क्यों किया? कहीं ताड़ तो नहीं गये? हे नारायण, मेरा पत तुम्हारे हाथ है, क्योंकर इनकार कहाँ? मुँह पीछा हो गया। सिर द्यकाकर क्षीण स्वर से बोळी—

'हों, प्यान आता है कि कहीं देखा है।' हरिश्चन्द्र ने कहा—कहाँ देखा है !

### लाग-डाट

बोल भगत और बेचन चौधरी में तीन पीढ़ियों से अदावत चली आती थी। कुछ डाँइ-मेंइ का झगड़ा था। उनके परदारों में कई बार खून-खचर हुआ। बापों के समय से मुकदमेबाजी गुरू हुई। दानों कई बार हाईकोर्ट तक गये। लड़कों के समय में संग्राम की भीषणता और भी बढ़ी, यहाँ तक कि दोनों ही अदक्त हो गये। पहले दोनों इसी गाँव में आधे-आधे के हिस्सेदार थे। अब उनके पास उस झगड़ेवाले खेत को छोड़कर एक अंगुल जमीन न थी। मूभि गयी, धन गया, मान-मर्याद गया, लेकिन वह विवाद ज्यों-का-त्यों बना रहा। हाईकोर्ट के धुरन्धर नीतिज्ञ एक मामूली-सा झगड़ा तय न कर सके।

इन दोनों सज्जनों ने गाँव को दो विरोधी दकों में विभक्त कर दिया था।
एक दल की मज़-बूटी चौबरी के द्वार पर छनती, तो दूसरे दल के चरस-गाँजे
के दम भगत के द्वार पर छगते थे। श्लियों और बालकों के भी दो दल हो गये
थे। यहाँ तक कि दोनों सज्जनों के सामाबिक और घार्मिक विचारों में भी
विभाव हे रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सचू खा छेते और भगत
को ढोंगी कहते। भगत बिना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी कों
अष्ट बतलाते। भगत सनातनधर्मी बने तो चौधरी ने आर्थसमाज का आश्रव
लिया। बिस बज़ाज, पन्सारी या कुँजड़े से चौधरी सौदे छेते उसकी ओर
भगतजी ताकना भी पाप समझते थे और भगतजी के हलवाई की मिटाइयाँ,
उनके म्वाछे का दूध और तेली का तेल चौधरी के लिए त्याज्य थे। यहाँ तक
कि उनके आरोग्यता के सिद्धान्तों में भी भिनता थी। भगतजी वैद्यक के कायल
थे, चौधरी यूनानी प्रथा के माननेवाले। दोनों चाहे रोग से मर जाते, पर
सपने सिद्धान्तों को न तोड़ते।

( ? )

जब देश में राजनैतिक आन्दोळन शुरू हुआ तो उसकी मनक उस गाँव में बा पहुँची। चौघरी ने आन्दोळन का पक्ष किया, भगत उसके विपक्षी हो गयें। एक सङ्जन ने आकर गाँव में किसान-सभा खोळी। चौधरी उसमें शरीक हुए, भगत अलग रहे। जागृति और बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने छगी। चौधरी स्वराज्यवादी हो गये, भगत ने राजभिक्त का पक्ष लिया। चौधरी का घर स्वराज्यवादियों का अड्डा हो गया, भगत का वर राजभक्तों का क्लब बन गया।

चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने छगे:-

''मित्रों, स्वराज्य का अर्थ है अपना राज । अपने देश में अपना राज हो वह अच्छा है कि किसी दूसरे का राज हो वह ?"

जनता ने कहा - अपना राज हो वह अच्छा है।

चौधरी—तो यह स्वराज्य कैसे मिळेगा ! आत्मवल से, पुरुषार्थ से, मेल ं से, एक दूसरे से द्वेष करना छोड़ दो । अपने झगड़े आप मिळकर निपटा लो । एक शंका—आप तो नित्य अदालत में खड़े रहते हैं।

चौधरी—हाँ, पर आज से अदाबत जाऊँ तो मुझे गउइत्या का पाप लगे। वुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने बाल-बच्चों को खिराओ, और बचे तो परोपकार में लगाओ, वर्क ल-मुखतारों की जेव क्यों भरते हो, थानेदार को घूम क्यों देते हो, अमलों की चिरौरी क्यों करते हो ? पहले हमारे लड़के अपने धर्म की शिक्षा पाते थे; वह सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी बनते थे। अब वह विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूम खाते हैं, शोक करते हैं, अपने देवताओं और पितरो की निन्दा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़घरिया करते हैं। क्या यह हमारा कर्चव्य नहीं है कि हम अपने बालकों को धर्मानुसार शिक्षा दें ?

बनता-चन्दा करके पाठशाका खोलनी चाहिए।

चौधरी—हम पहले मिदरा का लूना पाप संमझते थे। अब गाँव-गाँव और गाली-गाली में मिदरा की दूकानें हैं। हम अपनी गाली कमाई के करोड़ों क्षे गाँज-शराब में उदा देते हैं।

जनता — को दारू-भाँग पिये उसे डाँड़ लगना चाहिए !

चौषरी—हमारे दादा-बाबा, छोटे-बड़े सब गाढ़ा-गंजी पहनते थे। हमारी दादियौँ-नानियौँ चरखा काता करती थीं। सब धन देश में रहता था, हमारे खुकाहे भाई चैन की वंशी बजाते थे। अब इस विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इस तरह दूसरे देशवा है हमारा घन दो है जाते हैं, बेचारे जुलाहे कंगाल हो गये। क्या हमारा यही घर्म है कि अपने भाइयों की याली छीनकर दूसरों के सामने रख दें!

जनता-गाढ़ा कही मिछता ही नहीं।

चौवरी—अपने घर का बना हुआ गाढ़ा पहनो, अदालतों को त्यागो, नरोबाज़ी छोड़ो, अपने लड़कों को धर्म कर्म िखाओ, मेल से रहो—बस, यही स्वराज्य है। को लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं—उनकी बातों पर ध्यान मत दो।

जनता यह बातें बड़े चाव से सुनती थी। दिनों-दिन श्रोताओं की संख्या बढ़ती जाती थी। चौधरी के सब श्रद्धाभाजन बन गये।

( ? )

मगतनी भी राजभक्ति का उपदेश करने लगे-

''भाइयो, राजा का काम राज करना और प्रजा का काम उसकी आज्ञा का पाळन करना है। इसी को राजभक्ति कहते हैं। और हमारे धार्मिक प्रन्यों में हमें इसी राजभक्ति की शिक्षा दी गयी है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध चलना महान पातक है। राजविमुख प्राणी नरक का भागी होता है।

एक शंका—राजा को भी तो अपने धर्म का पाळन करना चाहिए ?
दूसरी शका—हमारे राजा तो नाम के हैं, असळी राजा तो निलायत के
बनिये-महाजन हैं।

तीसरी शंका-वनिये धन कुमाना बानते हैं, राज करना क्या जानें।

भगत—छोग तुम्हें शिक्षा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुक़दमें के जाओ; केकिन ऐसे पंच कहाँ हैं, जो सचा न्याय करें, दूब का दूध और पानी का पानी कर दें! यहाँ मुँह-देखी बातें होंगी। जिनका कुछ दबाव है, उनकी जीत होगी, जिनका कुछ दबाव नहीं है, वह बेचारे मारे जायेंगे। अदाकतों में सब काररवाई कानून पर होती है, वहाँ छोटे-बड़े सब बराबर हैं, शेर-बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं।

दूसरी शंका-अदाकतों का न्याय कहने ही को है, जिसके पास बने हुए

गवाह और दाँव-पेंच खेळे हुए वकील होते हैं, उसी की जीत होती है, छंठें-सच्चे की परख कौन करता है ! हाँ, हैरानी अलबचा होती है ।

भगत—कहा जाता है कि विदेशी चीज़ों का व्यवहार मत करो । यह गरीबों के साथ बोर अन्याय है। हमको बाज़ार में जो चीज सस्ती और अच्छी मिले, वह छेनी चाहिए। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सिंत में नहीं आता है कि उसे रही-भही स्वदेशी चीज़ों पर फेंकें।

एक शका—अपने देश में तो रहता है, दूसरों के हाथ मैं तो नहीं जाता। दूसरी शंका—अपने घर में अच्छा खाना न मिळे तो क्या विजातियों के घर का अच्छा भोजन खाने लगेंगे!

भगत— छोग कहते हैं, छहकों को सरकारी मदरसों में मत भेजो । सरकारी मदरसे में न पढ़ते तो आज हमारे भाई बड़ी-बड़ी नौकरियाँ कैसे पाते, बड़े-बड़े कारखाने कैसे बना छेते ? बिना नयी विद्या पढ़े अब संसार में निवाह नहीं हो सकता, पुरानी विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा बाँचने के सिवाय और क्या आता है ? राज-काज क्या पट्टी-पोथी बाँचनेवाछ छोग करेंगे ?

एक शंका—हमें राज-काज न चाहिए। इस अपनी खेती-बारी ही में मगन हैं, किसी के गुळाम तो नहीं।

दूसरो शंका—जो विद्या घमण्डी बना दे, उससे मूरल ही अच्छा, यही नयी विद्या पढ़कर तो छोग सूट-बूट, घड़ी-छड़ी, हैट-कैट छगाने छगते हैं और अपने शोक के पीछे देश का धन विदेशियों की जेब में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं।

मगत—गाँजा शराज की ओर आजकल लोगों की कड़ी निगाह है। नशा बुरी लत है, इसे सब जानते हैं। सरकार को नशे की दूकानों से करोड़ों क्यें साल की आमदनी होती है। अगर दूकानों में न जाने से लोगों की नशे की लत लूट जाय तो बड़ी अच्छी बात है। वह दूकान पर न जायगा तो चोरी-छिपे किसी-न-किसी तरह दूने-चौगुने दाम देकर, सजा काटने पर तैयार होकर, अपनी लत पूरी करेगा। तो ऐसा काम क्यों करो कि सरकार का नुकसान अलग हो, और गरीज रैयत का नुकसान अलग हो। और फिर किसी किसी को नशा खाने से फायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम न खाऊँ तो गाँठों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाय और सरदी पकड़ ले।

ं एक आवाज्य- शराव पीने से वदन में फ़र्ती आ जाती है।

एक शंका-सरकार अधर्म से रूपया कमाती है। उसे यह उचित नहीं। अभर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्याण कैसे हो सकता है ?

दूसरी शंका-पहछे दारू पिळाकर [पागल बना दिया। उत पड़ी तो पैसे की चाट हुई । इतनी मजूरी किसको मिलती है कि रोटी-कपड़ा भी चंले और दारू-शराब भी उड़े ? या तो बाल-बचों को भूखों मारो या चोरी करो, जुआ खेलो और वेईमानी करो। शराब की द्कान स्या है? इसारी गुलामी का अड्डा है।

( ४ ) चौपरी के उपदेश सुनने के लिए चनता टूटती थी। क्षेगों को खड़े होने को जगह न मिळती। दिनों-दिन चौधरी का मान बढ़ने लगा। उनके यहाँ नित्य पंचायतों दी, राष्ट्रे न्नति की चर्चा रहती, जनता को इन बातों में बद्दा आनन्द और उत्शह होता। उनके राजनैतिक ज्ञान की वृद्धि होती। वह अपना गौरव और महत्त्व समझने छगे, उन्हें अपनी सत्ता का अनुभव होने छगा । निरंकुशता और अन्याय पर अब उनकी तिउरियौँ चढ्ने लगीं । उन्हें स्वतन्त्रता का स्वाद मिला। वर की रुई, वर का सूत, वर का कपड़ा, वर का भोजन, घर की अदाहत. न पुह्रिस का भय न अमलों की खुशामद. सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने छगे। कितनों ही ने नशेवाज़ी छोड़ दी और सद्भावों की एक छहर-सी दौड़ने छगी।

लेकिन भगतजी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनों-दिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जाती थी। यहाँ तक कि बहुधा उनके श्रोताओं में पटवारी, चौकीदार, मुदर्रिस और इन्हीं कर्मचारियों के मित्रों के अतिरिक्त और कोई न होता था। कभी कभी बढ़े हाकिम भी आ निकलते और भगतजी का बड़ा आदर-सत्कार करते। ज़रा देर के लिए भगतनी के आँसू पुँछ बाते; लेकिन क्षण-भर का सम्मान आठों पहर के अपमान की बराबरी कैसे करता! जिसर निकल जाते उघर ही उँगलियाँ उठने लगतीं। कोई कहता, खुशामदी टह है, कोई कहता, खुफिया पुलिस का मेदी है। भगतजी अपने प्रतिदन्द्री की बड़ाई भौर अपनी लोकनिन्दा पर दाँत पीस पीसकर रह जाते थे। जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उन्हें सबके सामने नीचा देखना पड़ा । चिरकाल से जिस कुल-मर्यादा की रक्षा करते आये थे और जिस पर अपना सर्वस्त अपण कर जुके थे, वह धूल में मिल गयी। यह दाहमय चिन्ता उन्हें एक क्षण के लिए चैन न लेने देती। नित्य समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ सम्मान क्योंकर पाऊँ, अपने प्रतिपक्षी को क्योंकर पददलित करूँ, कैसे उसका ग़रूर तोंड्ँ?

अन्त में उन्होंने सिंह को उसी की मौंद में ही पछाड़ने का निश्चय किया।

संध्या का समय था। चौधरी के द्वार पर एक बड़ी समा हो रही थी। आस-पास के गाँवों के किसान भी आ गये थे, हबारों आदमियों की भीड़ थी। चौधरी उन्हें स्वराज्य-विषयक उपदेश दे रहे थे। बार-बार भारतमाता की सय-बयकार की ध्विन उठती थी। एक ओर स्त्रियों का समाव था। चौधरी ने अपना उपदेश समाप्त किया और अपनी जगह पर बैठे। स्वयं-सेवकों ने स्वराज्य फण्ड के लिए चन्दा जमा करना शुरू किया कि इतने में भगतजी न चाने किथर से लपके हुए आये और श्रोताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर से बोळे:

भाइयो, मुझे यहाँ देखकर अचरज मत करो, में स्वराज्य का विरोधी नहीं हूँ। ऐसा पतित कौन प्राणी होगा जो स्वराज्य का निन्दक हो; लेकिन इसके प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बतलाया है और जिस पर तुम लोग लट्टू हो रहे हो। जब आपस में फूट और राड़ है तो पञ्चायतों से क्या होगा ? जब विलासिता का भूत सिर पर सवार है तो नशा कैसे लूटेगी, मदिरा की दूकानों का बहिष्कार कैसे होगा ? सिगरेट, साबुन, मोजे, बनियान; अदी, तंजेब से कैसे पिण्ड लूटेगा ? जब रोब और हुक्मत की लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे छोड़ोगे, विषमीं शिखा की बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकोगे ? स्वराज्य लेने का केवल एक ही उपाय है और वह आत्म-संयम है। यही महीषि तुम्हारे समस्त रोगों को समूल नष्ट करेगी। आत्मा को बल्लान बनाओ, इन्द्रियों को साथो, मन को वश्च में करो, तुममें आतृभाव पैदा होगा, तमी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तमी मोग-विलास

खे यन इटेगा, तभी नशेबाबी का दमन होगा। आत्मबळ के बिना स्वराज्य कर्मा उगल्ब न होगा। स्वयंचेवा वब पापों का मूल है, यही तुम्हें अदाळतों में छे जाता है, यही तुम्हें विधमीं शिक्षा का दास बनाये हुए है। इस पिशाच को आत्मबळ से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जायगी। सब जानते हैं, मैं ४० साल से अफीम का सेवन करता हूँ। आज से मैं अफीम को गऊ का रक्त समझता हूँ। चौघरी से मेरी तीन पीढ़ियों की अदावत है। आज से चौघरी सेरे माई हैं। आज से मुझे या मेरे घर के किसी प्राणी को घर के कते सुत से जुने हुए कपड़े के सिवाय कुछ और पहनते देखों तो मुझे जो दण्ड चाहो, दो। वस मुझे यही कहना है, परमात्मा हम सबकी इच्छा पूरी करे।

यह कहकर भगतजी घर की ओर चछे कि चौधरी दौड़कर उनके गछे से लियट गये। तीन पुरतों की अदावत एक क्षण में शान्त हो गयी।

उस दिन से चौघरी और भगत साथ-साथ स्वराज्य का उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गयी और यह निश्चय करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है।

प्रतिद्वन्द्विता वह चिनगारी थी जिसने दोनों पुरुषों के हृदय-दीपक को प्रकाशित कर दिया था।

# अमावास्या की रात्रि

दिवाली की सन्ध्या थी। श्रीनगर के घूरों और खंडहरों के भी भाग्य चमक उठे थे। करने के लड़के और लड़कियाँ रनेत थालियों में दीपक लिये मन्दिर की ओर जा रही थीं। दीपों से उनके मुखरिनन्द प्रकाशमान् थे। प्रत्येक गृह रोशनी से जगमगा रहा था। केवड पण्डित देवदत्त का सत्वरा भवन काली घटा के अन्वकार में गंभीर और भयंकर रूप में खड़ा था। गंभीर इसलिए कि उसे अपनी उन्नति के दिन भूले न थे, भयंकर इसलिए कि यह जगमगाहट मानों उसे विला रही थी। एक समय वह था जब कि ईपों भी उसे देख-देख-कर हाथ मलती थी और एक समय यह है जब कि घृणा भी उस पर कटाक्ष करती है। द्वार पर द्वारपाल की जगह अब मदार और एरण्ड के बुक्ष खड़े थे। दोवानखाने में एक मतंग सौंड अकड़ता था। उत्पर के घरों में जहाँ मुन्दर रमणियौं मनोहरी सङ्गीत गाती थीं, वहाँ आज जङ्गली कबूतरी के मधुर स्वर मुनाई देते थे। किसी अँगरेजी मदरसे के विद्यार्थी के आचरण की मौंति उसकी जड़ें हिल गथी थीं और उसकी दोवारों किसी विश्ववा स्त्री के हदय की भौंति विद्याण हो रही थीं; पर समय को हम कुछ नहीं कह सकते। समय की निन्दा व्यर्थ और मूल है, यह मूर्खता और अदुरदर्शिता का फल था।

अमावास्या की रात्रि थी। प्रकाश से पराजित होकर मानों अन्धकार ने उसी विशाल भवन में शरण ली थी। पण्डित देवदत्त अपने अर्ड अन्धकारवाले कमरे में मौन, परन्तु चिन्ता में निमम थे। आज एक महीने से उनकी पत्नी गिरिजा की ज़िन्दगी को निर्दय काल ने खिलवाड़ बना किया है। पण्डितजी दिरहता और दुःख को भुगतने के किए तैयार थे। भूमान्य का भरोसा उन्हें धैर्य बँधाता था; किन्तु यह नथी विपत्ति सहन-शक्ति से बाहर थी। विचारे दिन के दिन गिरिजा के सिरहाने बैठके उसके मुरझाये हुए मुख को देखकर कुढ़ते और नीते थे। गिरिजा जब अपने जीवन से निराश होकर रोती तो वह उसे समझाते—गिरिजा, रोओ मत, शीघ ही अच्छी हो जाओगी।

पण्डित देवदत्त के पूर्वकों का कारोबार बहुत विस्तृत था। वे लेनदेन कियां करते थे। अधिकतर उनके व्यवहार बड़े-बड़े चकळेदारों और रजवाड़ों के साथ थे। उस समय ईमान इतना सस्ता नहीं विकता था। सादे पत्रों पर लाखों की बातें हा जाती थीं। मगर सन् ५७ ईस्वी के बळवे ने कितनी ही रियायतों और राज्यों को मिटा दिया और उनके साथ तिवारियों का यह अन्न-धन-पूर्ण परिवार भी मिटी में मिळ गया। खजाना छुट गया, बही-खाते पंसारियों के काम आये। बन कुछ शान्ति हुई, रियासतें फिर सँभळीं तो समय पळट चुका था। वचन केख के अर्थान हो रहा था, तथा लेख में भी सादे और रंगीन का मेद होने खगा था।

जब देवदत्त ने होश सँभाळा तब उनके पास इस खंडहर के अतिरिक्त और कोई सम्पत्ति न थीं। अब निर्वाह के लिए कोई उपाय न था। कुषि मैं परिश्रम और कष्ट था। वाणिज्य के लिए घन और बुद्धि की आवश्यकता थी। विद्या भी धेसी नहीं थी कि कहीं नौकरी करते. परिवार की प्रतिष्ठा दान छेने में बाधक थी। अस्तु साल में दो-तीन बार अपने पुराने व्यवहारियों के घर बिना बुढाये पाहनों की माँति जाते और जो कुछ बिदाई तथा मार्ग व्यय पाते उसी पर गुजारा करते । पैतृक प्रतिष्ठा का चिह्न यदि कुछ शेष था. तो वह परानी चिट्टी-पत्रियों का देर तथा हुडियों का पुलिन्दा, विनकी स्थाही भी उनके मन्द भाग्य की भाँति फीकी पढ ग्वी थी। पण्डित देवदच उन्हें प्राण से भी अधिक प्रिय समझते। द्वितीया के दिन जब घर-घर लक्ष्मी की पूजा होती है. पण्डितजी ठाट-बाट से इन पुलिन्दों की पूजा करते। लक्ष्मी न सही, लक्ष्मी का स्मारक विह्न ही सही। दुब का दिन पण्डितजी की प्रतिष्ठा के श्राद्ध का दिन था। इसे चाहे विडम्बना कहो, चाहे मूर्खेता, परन्तु भीमान् पण्डित धुमहाश्रव को उन पत्री पर वड़ा अभिमान था। जब गाँव में कोई विवाद छिड़ जाता तो यह सड़े-गळे कागजी की सेना ही बहुत काम कर जाती और प्रतिवादी शत्रु को हार माननी पड़ती। यदि सत्तर पीढियों से शस्त्र भी स्रत न देखने पर भी लोग अत्रिय होने का अभिमान करते हैं, तो पण्डित देवदत्त का उन देखों पर अभिमान करना अनुचित नहीं कहा जा सकता. जिसमें सचर काल दायों की रकम छिषी हई यी।

# ( ? )

, वही अमाशस्या की रात्रि थीं। किन्तु दीपमालिका अपनी अल्प जीवनी समाप्त कर खुर्का थी। चोरों और जुआरियों के लिए यह शकुन की रात्रि थी, क्यों कि आज की हार साल भर की हार होती है। लक्ष्मी के आगमन की धूम थीं। कैडियों पर अशकियों छुट रही थीं। मिट्ट्यों में शराब के बदले पानी विक रहा था। पण्डित देवदत्त के अतिरिक्त करने में कोई ऐसा मनुष्य नहीं था, जो कि दूसरों की कमाई समेटने की धुन में न हो। आज मोर से ही गिरिजा की अवस्था शोचनीय थी। विषम ज्वर उसे एक-एक क्षण में मूर्छित कर रहा था। एकाएक उसने चौंककर आँखें खोळीं और अत्यन्त क्षीण स्वर में कहा—आज तो दीवाछी है।

देवदच ऐसा निराश हो रहा था कि गिरिना को चैतन्य देखकर भी उसे आनन्द नहीं हुआ। बोला—हाँ, आज दिवाड़ी है।

गिरिजा ने ऑसू-मरी दृष्टि से इघर-उघर देखकर कहा—हमारे घर में क्यों दीपक न जलेंगे ?

देवदत्त फूट-फूटकर रोने लगा। गिरिजा ने फिर उसी स्वर में कहा— देखो, आब दरस-वरस के दिन घर अँघेरा रह गया। मुझे उठा दो, मैं भी अपने घर में दीये बलाऊँगी।

ये बातें देवदत्त के दृदय में जुभी बाती थीं। मनुष्य की अन्तिम घड़ी खाळसाओं और भावनाओं में व्यतीत होती है।

इस नगर में लाला शंकरदास अच्छे प्रसिद्ध वैद्य थे। अपने प्राणसंजीवन औषभालय में दवाओं के स्थान पर छापने का प्रेस रखे हुए थे। दवाइयाँ कम बनती थीं, किन्दु इस्तहार अधिक प्रकाशित होते थे।

वे कहा करते ये कि बीमारी केवल रईसों का दकोसला है और पोलिटिकल एकानोमी के (राजनीतिक अर्थशास्त्र के) मतानुसार इस विलास-पदार्थ से जितना अधिक सम्भव हो, टैक्स लेना चाहिए। यदि कोई निर्धन है तो हो। यदि कोई मरता है तो मरे। उसे क्या अधिकार है कि वह बीमार पड़े और सुपत में दवा कराये? भारतवर्ष की यह दशा अधिकार सुपत दवा कराने से हुई है। इसने मनुष्यों को असावधान और बलहीन बना दिया है। देवदच महीने भर नित्य उनके निकट द्वा लेने आता था; परन्तु वैद्यं कभी उसकी ओर दतना ध्यान नहीं देते थे कि वह अपनी शोचनीय दशा प्रकट कर सके। वैद्यं के कोम क भाग तक पहुँचने के लिए देवदन्त ने बहुत कुछ हाय पैर चलाये। वह ऑलों में ऑस्. भरे आता, किन्तु वैद्यं का का हृद्य ठोस था; उसमें कोम क भाग था ही नहीं।

वही अमावास्या की डरावनी रात थी। गगन-मण्डल में तारे आधी रात के बीतने पर और भी अधिक प्रकाशित हो रहे थे मानों श्रीनगर की बुझी हुई दीवाली पर कटाक्षयुक्त आनन्द के साथ मुस्करा रहे थे। देवदच वेचैनी की दशा में गिरिजा के सिरहाने से उठे और वैद्य जी के मकान की ओर चले। वे जानते थे कि लालाजी बिना फीस लिये कदापि नहीं आयेंगे, किन्तु इताश होने पर भी आशा पीला नहीं छोड़ती। देवदच कदम आगे बढ़ाते चले जाते थे।

( ₹ )

हकी मजी उस समय अपने 'रामबाण बिन्दु' का विज्ञापन लिखने में व्यस्त ये। उस विज्ञापन की भाव-प्रद भाषा तथा आकर्षण-शक्ति देखकर कह नहीं सकते कि वे वैद्य-शिरोमणि ये या सुलेखक विद्यावारिधि।

पाठक, आप उनके उर्दू-विज्ञापन का माक्षात् दर्शन कर छैं—

'नाजरीन, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ ? आपका ज़र्द चेहरा, आपका तने लागिर, आपका ज़रा-सी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लज्जात दुनिया में महरूम रहना, आपकी खाना तारीकी, यह सब इस सवाड़ का नफ़ी में जवाब देते हैं। सुनिए, मैं कौन हूँ ? मैं वह शख्स हूँ, जिसने इम राज़ इन्सानी को पर्दे दुनिया से ग़ायब कर देने का बीड़ा उठाया है, जिसने इश्तिहारवाज़, जो फ़रोश, गन्दुमनुमा बने हुए हकीमों को बेखबर व जुन से खोदकर दुनिया को पाक कर देने का अजम बिल् जजम कर लिया है। मैं वह हैतरअंगेज़ इन्सान ज़ईफ-उल्ड-वयान हूँ जो नाशाद को दिल्ह्याद, नामुराद को वामुराद, मगोड़े को दिल्हर, गीदड़ को शेर बनाता है। और यह किसी जादू से नहीं, मंत्र से नहीं, यह मेरी ईज़ाद करदा अमृतबिन्दु के अदना करिश्में हैं। अमृतबिन्दु क्या है, इसे कुल मैं ही जानता हूँ। महर्षि अगस्त ने अन्वन्तिर के कानों में इसक्

नुस्खा बतळाया था। जिस वक्त आप वी० पी० पार्सळ खोळेंगे, आप पर उसकी हक्तिकत रौधन हो बायगी। यह आबे हयात है। यह महीनगी का जीहर, फरज़ानगी का अक्सीर, अक्ळ का मुरब्बा और जेहन का सक़ील है। अगर वर्षों की मुद्यायराबाजी ने भी आपको शायर नहीं बनाया, अगर शबे रोज़ के रटन्त पर भी आप इम्तहान में कामयाब नहीं हो सके, अगर दल्लालों की खुशामद और मुविक्कलों की नाज़बर्दारी के वावजूद भी आप अहाते अदालत में मूखे कुत्ते की तरह चक्कर लगाते फिरते हैं, अगर आप गला फाइ फाइ चीखने, मेज़ पर हाथ पैर पटकने पर भी अपनी तक्तरीर से कोई असर पैदा नहीं कर सकते तो आप अमृतबिन्दु का इस्तेमाल की जिए। हसका सबसे बड़ा फाइदा जो पहले ही दिन मालूम हो जायगा, यह है कि आपकी ऑखें खुळ बायगी और और आप फिर कभी इश्तिहारबाज़ हकी मों के दाम फरेब में न फॅसेंगे।

वैद्यजी इस विज्ञापन को समाप्त कर उच्च स्वर से पढ़ रहे थे; उनके नेत्रों में उचित अभिमान और आशा अलक रही थी कि इतने में देवदत्त ने बाहर से आवाज़ दी। वैद्यजी बहुत खुश हुए। रात के समय उनकी फ्रीस दुगुनी थी। लालटेन लिये बाहर निकले तो देवदत्त रोता हुआ उनके पैरों से किपट गया और बोला—वैद्यजी, इस समय पुझपर दया की बिए। गिरिजा अब कोई सायत को पाहुनी है। अब आप ही उसे बचा सकते हैं। यों तो मेरे भाग्य में जो लिखा है, वही होगा; किन्तु इस समय तिनक चलकर आप देख लें तो मेरे दिल का दाह मिट जायगा। मुझे घैट्ये हो जायगा कि उसके लिए मुझसे जो कुल हो सकता था, मैंने किया। परमात्मा जानता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आपकी कुल सेवा कर सक्तें; किन्तु जब तक जीऊँगा, आपका यश गाऊँगा और आपके इशारों का गुलाम बना रहूँगा।

इकीमची को पहले कुछ तरस आया, किन्तु वह जुगुनू की चमक थी चो शीप स्वार्थ के विशास अन्यकार में विस्तीन हो गयी।

#### ( \* )

वही अमावास्या की रात्रि थी। वृक्षों पर सन्नाटा छा गया था। जीतनेवा छे अपने बच्चों को नींद से जगाकर इनाम देते थे। हारनेवा छे अपनी कष्ट और क्यों सित स्त्रियों से क्षमा के छिए प्रार्थना कर रहे थे। इतने में घण्टी के छगातार

शब्दं वायु और अन्धन्नार को चीरते हुए कान में आने छगे। उनकी सुहावनी ध्वनि इस निःस्तव्य अवस्था ने अस्वन्त मली प्रतीत होती थी। यह शब्द समीप हो गर्ड और अन्त में पण्डित देवदत्त के समीप आकर उनके खँडहर में हुव राये। पण्डितकी उस उमय निराशा के अथाह समुद्र में गोते ला रहे थे। शोक में इस योग्य भी नहीं थे कि प्राणों से भी खिषक प्यारी गिरिका की दवा-दरपन कर सकें। ज्या करें ! इस निष्ठुर वैद्य को यहाँ कैसे लायें !— जालिस, मैं सारी उमर तेरी गुळामी वरता । तेरे इस्तहार छापता । तेरी दवाइयाँ कूटता । आज पण्डितजी को यह द्वात हुआ है कि सत्तर लाख की चिट्ठी-पत्रियाँ इतनी कौढ़ियों के मोछ भी नहीं। पैतृक प्रतिष्ठा का अहं कार अब आँखों से दूर हो गया । उन्होंने उस मखमळी थैंके को सन्दूक से शहर निकाला और उन चिट्ठी-पत्रियों को, जो वाप-दादों की कमाई का रोषांक थी और प्रतिष्टा की भौति जिनकी रक्षा की जाती थी, एक-एक करके दीया को अर्पण करने छगे। जिस तरह सुख और आनन्द से पालित शरीर चिता की भेंट हो जाता है, उसी प्रकार वह कागर्जा पुतल्यों भी उस प्रज्वलित दीया के घषकते हुए धुँह का ग्रास वनती थी। इतने में किबी ने वाइर हे पण्डितजी को पुकारा। उन्होंने चौंककर सिर उठाया। वे नींद से, अवेरे में टटोलते हुए दरवाजे तक आये। देखा कि कई आदमी हाथ में नजाल लिये हुए खड़े हैं और एक हाथी अपने सूँड़ से उन एरण्ड के वृक्षों को उखाड़ रहा है, जो द्वार पर द्वारपालों की भौति खड़े थे। हाथी पर एक सुरदर युवक बैठा है जिसके सिर पर केसरिया रङ्ग की रेशमी पाग है। मापे पर अधनंद्राकार नंदन, भाले की तरह तनी हुई नोकदार मूँ छें, मुखारविन्द से प्रमाव और प्रकाश टपकता हुआ, कोई सरदार मालूम पड़ता था। उसका कळीदार अँगरखा और चुनावदार पैजामा, कमर में छटकती हुई तलवार और गर्दन में सुनहरे कंठे और बंबीर उसके सजीड़े शरीर पर अत्यंत शोमा पा रहे थे। पण्डितजी को देखते ही उसने रकान पर पैर रखा और नीचे उतरकर उनकी वन्दना की । उसके इस विनीति भाव से कुछ ढिजत होकर पण्डितजी बोके— आपका आगमन कहाँ से हुआ ?

नवयुवक ने बड़े नम्न शब्दों में जवाब दिया। उसके चेहरे से मलमनसहा बरसती थी-में आपका पुराना सेवक हूँ। दास का घर राजनगर है। मैं वह का जागीरदार हूँ। मेरे पूर्वजों पर आपके पूर्वजों ने बड़े अनुम्रह किये हैं। मेरी इस समय जो कुछ प्रतिष्ठा तथा सम्पदा है, सब आपके पूर्वजों की कृपा और दया का परिणाम है। मैंने अपने अनेक स्वजनों से आपका नाम सुना था और सुझे बहुत दिनों से आपके दर्शनों की आकांक्षा थी। आज वह सुअवसर भी मिड गया अब मेरा जन्म सफछ हुआ।

पण्डित देवदत्त की आँखों में आँस् भर आये। पैतृक प्रतिष्ठा का अभिमान उनके हृदय का कोमल भाग था।

वह दीनता जो उनके मुख पर छाई हुई थी, थोड़ी देर के लिए विदा हो गयो । वे गम्भीर भाव धारण करके बाले-यह आपका अनुमह है जो ऐसा कहते हैं। नहीं तो मुझ-जैव कपत में ता इतना भी योग्यता नहीं है जो अपने को उन लोगों को सन्तित कह सक्तें। इतने में नौकरों ने आँगन में फर्श विशा दिया। दोनों आदमी उस पर बैठे आर बार्ते हाने लगा. वे बार्ते बिन का प्रत्येक शब्द पण्डित भी के मुख को इस तरह प्रफुल्छित कर रहा था जिस तरह प्रातः काल की वायु फूर्जें को खिला देती है। पण्डितजी के नितामह ने नवयुवक ठाकर के पितामह को पचीस सहस्र रूपये कर्ज दिये थे। ठाकुर अब गया में जाकर अपने प्व नो का श्राद्ध करना चाहता था, इसालेए जलरा था कि उसके जिम्मे जो कुछ ऋण हो, उसकी एक-एक काड़ी चुका दा नाय। ठाकुर का पुराने वहां-खाते में यह ऋण दिखाई दिया। उचात क अब उबहंत्तर इज़ार हा चुके थे। वही ऋण चुका देने के लिए ठ। इस आया था। धर्म हा वह शक्ते है जो अन्तःकरण में ओजस्वी विचारों का पैदा करता है। हाँ, इस विचार का कार्य में काने के किए एक पित्र और बलतान् आत्मा को आवश्यकता है। नहीं ता वे ही विचार क्रूर और पापमय हा जाते हैं। अन्त में ठाकुर ने कहा —आ कि पास तो वे चिहियाँ होंगी ?

देवदत्त का दिल बैठ गया। वे सँभत्रकर बोले — सम्भवतः हाँ। कुछ कह नहीं सकते।

ठाकुर ने लापरवाही से कहा—हू ढ़िए, यदि मिल जायँ तो इस छेते जायँगे।

पण्डित देवदत्त उठे, लेकिन हृदय ठंडा हो रहा था। शका हाने लगी कि

कहीं भाग्य हरे बाग न दिखा रहा हो । कीन जाने वह पुर्का जलकर राख हो गया या नहीं । यदि न मिला तो रुपये कीन देता है । शोक कि दूध का प्याला सामने आकर हाथ से छूटा बाता है !—हे भगवान ! वह पत्री मिल जाय । इसने अनेक कह पाये हैं, अब इम पर दया करों । इस प्रकार आशा और निराशा की दशा में देवदत्त भीतर गये और दीया के टिमटिमाते हुए प्रकाश में बचे हुए पत्रों को उळट-पुलटकर देखने लगे । वे उछल पड़े और उमंग में भरे हुए पागलों की भाँति आनन्द की अवस्था में दो-तीन बार कूदें । तब दौड़कर गिरिबा को गले से लगा लिया और बोले—प्यारी, यदि ईश्वर ने चाहा तो त् अब बच बायगी । उन्मत्तता में उन्हें एकदम यह नहीं जान पड़ा कि 'गिरबा' अब नहीं है, केवल उसकी लोय है ।

देवदच ने पत्री को उठा लिया और द्वार तक वे इस तेजी से आये मानों पौंचों में पर इस गये। परन्तु यहाँ उन्होंने अपने को रोका और हृदय में आनन्द की उमझ्ती हुई तरंग को रोककर कहा— यह छीजिए, वह पत्र मिल गयी। संयोग की बात है, नहीं तो सत्तर लाख के कागज दीमकों के आहार बन गये।

आकरिमक सफलता में कभी-कभी सन्देह बाधा डालता है। जब ठाकुर ने उस पत्री के लेने को हाथ बढ़ाया तो देवदत्त को सन्देह हुआ कि कहीं वह उसे फाइकर फेंक न दे। यद्यपि यह सन्देह मिरर्थंक था, किन्तु मनुष्य कमजोरिकों का पुतला है। ठाकुर ने उनके मन के भाव को ताड़ लिया। उसने वेपरवाही से पत्री को किया और मशाल के प्रकाश में देखकर कहा—अब मुझे विश्वास हुआ। यह लीबिए, आपका रुपया आपके समक्ष है, आशीर्वाद दीबिए कि मेरे पूर्वची की मुक्ति हो बाय।

यह कहकर उसने अपनी कमर से एक यैला निकाला और उसमें से एक-एक हजार के पचहचर नोट निकालकर देवदच को दे दिये। पण्डितजी का हृदय बड़े वेग से घड़क रहा या। ताड़ी तीव्र गति से कूद रही यी। उन्होंने चारों ओर चौकजी दृष्टि से देखा कि कहीं कोई दूसरा तो नहीं खड़ा है और तब कॉपते हुए हायों से नोटों को के लिया। अपनी उच्चता प्रकट करने की क्वर्य चेष्टा में उन्होंने नोटों की गणना भी नहीं की। केवल उड़ती हुई दृष्टि से देखकर उन्हें समेटा और जेब में डाल लिया। ( 4 )

वडी अमावास्या की रात्रि थी। स्वर्गीय दीपक भी धुँपळे हो चळे थे। उनकी यात्रा सूर्यनारायण के आने की सूचना दे रही थी। उद्याचल फिरोजी बाना पहन चुका था। अस्ताचल में भी हलके खेत रंग की आभा दिखाई दे रही थी। पण्डित देवदत्त ठाकुर को विदा करके घर में चळे। उस समय उनका हृदय उदारता के निरर्गंड प्रकाश से प्रकाशित हो रहा था। कोई प्रार्थी उस समय उनके घर से निराश नहीं जा सकता था। सत्यनारायण की कथा धूम धाम से सनने का निश्चय हो चुका था। गिरिजा के लिए कपड़े और गहने के विचार ठीक हो गये। अन्तःपुर में ही उन्होने शाक्तिप्राम के सम्मुख मनसा-वाचा-कर्मणा सिर द्वकाया और तब शेष चिट्ठी-पत्रियों को समेटकर उसी मखमली थैं हे में रख दिया। किन्तु अब उनका यह विचार नहीं था कि संमवतः उन मुदीं र भी कोई जीवित हो उठे। वरन् जीविका से निश्चित हो अब वे पैतृक प्रतिष्ठा पर अभिमान कर सकते थे। उस समय वे धैर्य्य और उत्लाइ के नरो में मस्त थे। बस, अब मुझे जिन्दगी में अधिक सम्पदा की बरूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इतना दे दिया है। इसमें मेरी और गिरिजा की ज़िन्दगी आनन्द से कट जायगी। उन्हें क्या खबर यी कि गिरजा की ज़िन्दगी पहछे कट चुकी है। उनके दिल में यह विचार गुदगुदा रहा था कि जिस समय गिरेजा इस आनन्द-समाचार को सुनेगी उस समय अवस्य उठ बठेगी। चिन्ता और कष्ट ने ही उसकी ऐसी दुर्गति बना दी है। जिसे भर पेट कभो रोटी नसीव न हुई, जो कर्मा नैराश्यमय धैर्य्य और निर्धनता के हृदय-विदारक बन्वन से मुक्त न हुई, उसकी दशा इसके सिवा और हो हो क्या सकती है ! यह साचत हुए वे गिरिजा के पास गये और अहिस्ता से हिडाकर बोळे-गिरिजा, ऑस लोलो। देखो ईश्वर ने तुम्हारी विनती सुन ली और हमारे ऊपर दया की । कैसी तबीयत 🕻 🕏

किन्द्र जब गिरिजा तिनक भी न मिनको तब उन्होंने चादर उठा दी और उसके मुँह की ओर देखा। इदय से एक करुणात्मक ठण्डो आह निकली। वे वहीं सिर थामकर बैठ गये। आँखों से शोणित को बूँदे-सो टाक पहीं। आह! क्या यह सम्मदा इतने मँहगे मूल्य पर मिलो है ? क्या परमात्मा के दरबार से मूमुझे इस प्यारी जान का ल्य दिया गया है ? ईश्वर, तुम खूब न्याय करते हो! मुक्ने गिरिका की आवश्यता है, रुपयों की आवश्यकता नहीं । यह सौदा बड़ा मेंहगा है।

# ( ६ )

अमावास्या की अँघेरी रात गिरिका के अन्धकारमय जीवन की भौति समाप्त हो चुकी थी। खेतों में हल चलानेवाले किसान ऊँचे और सुहावने खर से गा रहे थे। सर्दी से काँपटे हुए बच्चे सूर्य-देवता से बाहर निकलने की प्रार्थना कर रहे थे। पनवट पर गाँव की अलबेली स्त्रियाँ जमा हो गई थीं। पानी भरने के लिए नहीं : हँसने के लिए। कोई घड़े को कुएँ में डाले हुए अपनी पोपली सास की नकल कर रही थी. कोई खम्मों से चिपटी हुई अपनी सहेली से मुरुकराकर प्रेमरहस्य की बातें करती थी। बुढी स्त्रियौँ पोतों को गोद में लिये अपनी बहुओं को कोस रही थीं कि घंटे भर हुए अब तक कुएँ से नहीं छीटीं। किन्तु राजवैद्य लाला शंकरदास अभी तक मीठी नींद ले रहे थे। खाँसते हुए बच्चे और कराइते हुए बुढ़े उनके औषभाष्ठय के द्वार जमा हो चले थे। इस भीइ-भन्भड़ से कुछ दूर पर दो तीन सुन्दर किंतु मुर्झाये हुए नवयुवक टहल रहे ये और वैद्यजी से एकान्त में कुछ बातें किया चाइते थे। इतने में पण्डित देवदत्त नंगे सिर, नंगे बदन, लाल आँखें, डरावनी सूरत, काग़ज़ का एक पुलिन्दा लिये दौहते हुए आये और औषभालय के द्वार पर इतने जोर से हाँक लगाने लगे कि वैद्यजी चौंक पड़े और कहार को पुकारकर बोले कि दरवाज़ा खोल दे। कहार महात्मा बड़ी रात गये किसी बिरादरी की पंचायत से लौटे थे। उन्हें दीर्घ-निद्रा का रोग था जो वैद्यजी के लगातार भाषण और फटकार की औषिषयों से भी कम न होता था। आप ऐंठते हुए उठे और किवाड़ खोलकर हुक्का-चिलम की चिन्ता में आग हूँ दुने चले गये। इकीमजी उठने की चेष्टा कर रहे थे कि सहसा देवदत्त उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गये और नोटों का पुलिन्दा उनके आगे पटककर बोडे—वैद्यकी, ये पचहत्तर हज़ार के नोट है। यह आपका पुरस्कार और आपकी फीस है। आप चळकर गिरिजा को देख छीबिए. और ऐसा कुछ की बिए कि वह केवल एक बार आँखें खोळ ंदे। यह उसकी एक दृष्टि पर न्योहावर है—वेवल एक दृष्टि पर। आपक्री

रुपये मनुष्य की जान से प्यारे हैं। वे आपके समक्ष हैं। मुझे गिरिजा की एक चितवन इन रुपयों से कई गुनी प्यारी है।

वैद्यजी ने लल्जामय सहानुभूति से देवदत्त की ओर देखा और केवल इतना कहा—मुझे अत्यन्त शोक है, मैं सदैव के लिए तुम्हारा अपराची हूँ। किन्तु तुमने मुझे शिक्षा दे दी। ईश्वर ने चाहा तो अब ऐसी मूल कदापि न होगी। मुझे शोक है। सचमुच है।

ये बातें वैद्यनी के अन्तः करण से निकली थीं।

## चकमा

सेठ चन्द्रमळ जब अपनी दूकान और गोदाम में भरे हुए माळ को देखते तो मुँह से ठंढी सौंस निकल जाती। यह माळ कैसे बिकेगा ? बैंक का सूद बढ़ रहा है, दूकान का किराया चढ़ रहा है, कर्मचारियों का वेदन बाकी पहता जाता है। ये सभी रकमें गाँठ से देनी पड़ेंगी। अगर कुछ दिन यही हाळ रहा तो दिवाळे के सिवा और किसी तरह जान न बचेगी। तिस पर भी धरनेवाळे नित्य सिर पर शौतान की तरह सवार रहते हैं।

सेठ चन्द्रमल की दूकान चाँदनी चौक, दिल्ली में थी। मुफस्सिल में भी कई दकानें थीं । बन शहर कॉॅंग्रेंस कमेटी ने उनसे विलायती कपड़े की खरीद और बिक्री के विषय में प्रतिज्ञा करानी चाही तो उन्होंने कुछ ध्यान न दिया । बाबार के कई आढ़तियों ने उनकी देखा-देखी प्रतिज्ञा-पत्र पर इस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। चन्द्रमल को जो नेतृत्व कभी न नसीब हुआ या, वह इस अवसर पर विना हाथ-गैर हिलाये ही मिळ गया। वे सरकार के खैरख्वाह थे। साहब बहादुरी को समय-समय पर डालियाँ नजर देते रहते थे। पुलिस से भी धनिष्ठता थी । स्युनिसिपैलिटी के सदस्य भी थे । काँग्रे स के व्यापारिक कार्य-क्रम का विरोध करके अमनसभा के कोषाध्यक्ष बन बैठे : यह इसी खैरख्वाही की बरकत थी। युवराज का स्वागत करने के लिए अभिकारियों ने उनसे २५ इज़ार के कपड़े खरीदे । ऐसा सामर्थी पुरुष काँग्रेस से क्यों डरे ? काँग्रेस है किस खेत की मूली ? पुलिसवालों ने भी बहावा दिया-'मुआहिदे पर हरगिज दस्तखत न की जिएगा। देखें. ये लोग क्या करते हैं ? एक-एक को जेल न भिजवा दिया तो कहिएगा। लालाची के हीसके बढ़े। उन्होंने कांग्रेस से कड़ने की ठान ली। उसी के फबरूकरूप तीन महीनों से उनकी दुकान पर प्रातःकाल से ६ बजे रात तक पहरा रहता था। पुलिस-दलों ने उनकी दूकान पर वालंटरियों को कई बार गालियाँ दीं. कई बार पीटा, खुद सेठजी ने भी कई बार उन पर वाणी के बाण चढ़ाये किन्तु पहरेवाळे किसी तरह न टळते थे। बल्कि इन अत्याचारों के कारण चन्द्र- सक का बाजार और भी गिरता जाता । सुफ़रिसल की दूकानों से सुनीम लोग और भी दुराशाबनक समाचार भेजते रहते थे । कठिन समस्या थी । इस संकट से निकलने का कोई उपाय न था । वे देखते थे कि जिन लोगों ने प्रतिश्चा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये हैं वे चोरी-लिपे कुल-न-कुल विदेशी माल बेच लेते हैं । उनकी दूकानों पर पहरा नहीं बैठता । यह सारी विपत्ति मेरे ही सिर पर है ।

उन्होंने सोचा, पुल्लिस और हाकिमों की दोस्ती से मेरा मला क्या हुआ ? उनके इटाये ये पहरे नहीं इटते । सिपाहियों की प्रेरणा से गाइक नहीं आते ! किसी तरह पहरे बन्द हो जाते तो सारा खेल बन जाता।

इतने में मुनीमजी ने कहा—लालाजी, यह देखिए, कई न्यापारी हमारी तरफ आ रहे थे। पहरेवालों ने उनको न जाने क्या मंत्र पढ़ा दिया, सब चले जा रहे हैं।

चन्दूमल-अगर इन पापियों को कोई गोली मार देता तो मैं बहुत खुश होता। यह सब मेरा सर्वनाश करके दम लेंगे।

मुनीम—कुछ हेठी तो होगी, यदि आप प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर कर देते तो यह पहरा उठ जाता। तब हम भी यह सब माल किसी-न-किसी तरह खग देते।

चन्दूमळ—मन में तो मेरे भी यह बात आती है, पर सोचो, अपमान कितना होगा ! इतनी हेकड़ी दिखाने के बाद फिर शुका नहीं बाता । फिर हाकिमों की निगाहों में गिर-जाऊँगा । और लोग भी ताने देंगे कि चले ये बचा कांग्रेस से लड़नेंं ! ऐसी मुँह की खाई कि होग्र ठिकाने आ गये । जिन होगों को पीटा और पिटवाया, जिनको गालियाँ दीं, जिनकी हँसी उड़ाई, अब उनकी शरण कौन मुँह लेकर जाऊँ ! मगर एक उपाय सूझ रहा है । अगर चकमा चल गया तो पौ बारह है । बात तो तब है जब साँप को मारूँ, मगर लाटी बचाकर । पहरा उठा दूँ, पर बिना किसी की खुशामद किये ।

( ? )

नौ बज गये थे। सेठ चन्दूमल गङ्गा-स्नान करके लौट आये थे और मसनद पर बैठकर चिट्ठियौँ पढ़ रहे थे। अन्य दूकानों के मुनीमों ने अपनी विपत्ति-कथा सुनाई थी। एक-एक पत्र को पढ़कर सेठजो का क्रोध बढ़ता जाता था। इतने में दो वालंटियर झण्डियाँ लिये हुए उनकी दूकान के सामने आकर खड़े हो गये।

सेठजीने डाँटकर कहा हुट जाओ इमारी दूकान के सामने से। एक वाछंटियर ने उत्तर दिया—महाराज, इम तो सङ्क पर हैं। क्या यहाँ से भी चले बायँ ?

सेठजी — मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। वालंटियर — तो आप काँग्रेस कमेटी को लिखिए। हमको तो वहाँ से यहाँ

खड़े रहकर पहरा देने का हुक्म मिला है।

एक कान्सटेबिल ने आकर कहा—क्या है सेठबी, यह लौंडा क्या टर्राता है ? चन्द्रमळ बोळे—मैं कहता हूँ कि दूकान के सामने से इट जाओ, पर यह कहता है कि न हटेंगे, न हटेंगे। जरा इसकी ज़बरदस्ती देखो।

कान्सटेबिल — (वालंटियरों से ) तुम दोनों यहाँ से जाते हो कि आकर गरदन नापूँ?

वालंटियर-इम सङ्क पर खड़े हैं, दुकान पर नहीं।

कान्सटेविळ का अभीष्ट अपनी कारगुजारी दिखाना था। वह सेठजी को खुश करके कुछ इनाम-इकराम भी छेना चाहता था। उसने वाळंटियरों को अपशब्द कहे और जब उन्होंने उसकी कुछ परवा न की तो एक वाळंटियर को इतने जोर से धक्का दिया कि वह बेचारा मुँह के बळ ज़मीन पर गिर पड़ा। कई वाळंटियर इधर उघर से आकर जमा हो गये। कई सिपाही भी आ पहुँचे। दर्शक वृन्द को ऐसी घटनाओं में मज़ा आता ही है। उनकी भीड़ छग गयी। किसी ने हाँक ळगाई 'महात्मा गांधी की जय'। औरों ने भी उसके सुर में सुर मिळाया, देखते-देखते एक जनसमूह एकत्रित हो गया।

एक दर्शक ने कहा—क्या है छाडा चन्दूमळ ! अपनी दूकान के सामने इन गरीकों की यह दुर्गति करा रहे हो, और तुम्हें ज़रा भी छल्जा नहीं आती ! कुछ भगवान का भी डर है या नहीं ?

सेठजी ने कहा-मुझसे क़सम छे हो जो मैंने किसी सिपाही से कुछ कहा हो। ये होग अनायास बेचारों के पीछे पड़ गये। मुझे सेंत में बदनाम करते हैं। एक सिपाही—लालाजी, आप ही ने तो कहा था कि ये दोनों वालंटियर मेरे ग्राहकों को छेड़ रहे हैं। अब आप निकले जाते हैं?

चन्दूम ह-निक्क कुल झूठ, सरासर झूठ, सोलहों आना झूठ। तुम लोग अपनी कारगुजारी की धुन में ६नसे उलझ पड़े। यह बेचारे तो दूकान से बहुत दूर खड़े थे। न किसी से बोलते थे, न चालते थे। तुमने जबरदस्ती ही इन्हें गरदनी देनी ग्रुरू की। मुझे अपना सौदा बेचना है कि किसी से लड़ना है !

दूसरा सिपाही— लालाजी, हो बड़े होशियार । मुझसे आग लगवाकर आप अलग हो गये। तुम न कहते तो हमें क्या पड़ी थी कि इन लोगों को धक्के देते! दारोगाजी ने भी हमको ताकीद कर दो थी कि सेठ चन्दूमल की दूकान का विशेष ध्वान रखना। वहाँ कोई वालंटियर न आये। तब हम लोग आये थे। तुम फरियाद न करते, तो दरोगाजी हमारी तेनाती ही क्यो करते!

चन्द्रमळ—दारोगाची को अपनी कारगुवारी दिखानी होगी। मैं उनके पास क्यों फरियाद करने जाता ? सभी लोग काँग्रेस के दुश्मन हो रहे हैं। यानेवाले तो उनके नाम से ही जलते हैं। क्या मैं शिकायत करता तभी तुम्हारी तैनाती करते ?

इतने में किसी ने थाने में इतिला दी कि चन्द्मल की दूकान पर कान्स्टे-बिलों और वालंटियरों में मार-पीट हो गयो। कॉंग्रेस के दफ्तर में भी खबर पहुँची। ज़रा देर में मय स्वस्त्र पुलिस के थानेदार और इन्सपेक्टर साइब आ पहुँचे। उधर कांग्रेस के कर्मचारी भी दल-बल सहित दौड़े। समूइ और बढ़ा। बार-बार जयकार की ध्वनि उठने लगी। कांग्रेस और पुलिस के नेताओं में वाद-विवाद होने लगा। परिणाम यह हुआ कि पुलिसवालों ने दोनों को हिरासत में लिया और थाने की ओर चले।

पुळित अधिकारियों के चले बाने के बाद सेठजी ने कॉंग्रेस के प्रधान से कहा—आज भुक्ते माल्म हुआ कि ये लोग वालंग्टियरों पर इतना घोर अत्याचार करते हैं।

प्रधान—तब तो दो वालिंग्टबरों का फूँसना व्यर्थ नहीं हुआ । इस विषय में अब तो आपको कोई शंका नहीं है ? इस कितने कड़ाकू, कितने द्रोही, कितने शांतिमंगकारी हैं, यह तो आपको खूब मालूम हो गया होगा ! चन्द्रमळ—जी हाँ, खूब माल्म हो गया। प्रधान—आपकी शहादत तो अवस्य ही होगी।

चन्दूमल—होगी तो मैं भी खाझ-खाझ कह दूँगा, चाहे बने या बिगड़े। पुढ़िस की सख्ती अंब नहीं देखी जाती। मैं भी भ्रम में पड़ा हुआ था।

मंत्री- पुलिसवा है आपको दवायेंगे बहुत।

चन्दूमल-एक नहीं, सौ दबाव पड़े, मैं झूठ कभी न बोल्ँगा। सरकार उस दरबार में साथ न जायगी।

मंत्रा-अब तो इमारी लाज आपके हाथ है।

चन्द्रमल-मुझं आप देश का द्रोही न पायेंगे।

यहाँ से प्रधान और मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी चले तो मंत्रीजी ने कहा-आदमी सचा जान पदता है।

प्रधान—( संदिग्धभाव से ) कड तक आप ही सिद्ध हो जायगा।
( ३ )

शाम को इन्सपेक्टर पुलिस ने लाला चन्दूमल को याने में बुद्धाया और कहा—आपको शहादत देनी होगी। इम आपकी तरफ़ से वेफ़िक हैं।

चन्दूमल बोळे—हानिर हूँ।

इन्स०-वालंटियरी ने कान्स्टेबिलों को गालियाँ दी !

चन्दू०-मैंने नहीं सुनी।

इन्स॰—सुनी या नहीं सुनी, यह बहस नहीं है। आपको यह कहना होगा वह सब खरीदारों को धनके देकर हटाते थे, हाथा-पाई करते थे, मारने की धमकी देते थे, ये सभी बातें कहनी होंगी दरोगाबी, वह बयान लाइए बो मैंने सेटबी के लिए लिखवाया है।

चन्दू०-- मुझसे भरी भदालत में झूठ न बोला जायगा। अपने हजारी जाननेवाले अदालत में होंगे। किस-किससे मुँह लिपाऊँ? कहीं निकलने का जगह भी चाहिए?

इन्स॰ यह सब बातें निज के मुआमलों के लिए हैं। पोलिटिकल मुआमलों में झुठ-सच, शर्म और ह्या, किसी का भी खयाल नहीं किया जाता। चन्द्र॰—मुँह में काळिल लग बायगी। इन्स॰ — सरकार की निगाह में इज्ज़त चौगुनी हो जायगी। चन्दू॰ — ( सोचकर ) जी नहीं, गवाही न दे सकूँगा। कोई और गवाह बना स्त्रीकिए।

इन्स॰—याद रिल्लिए, यह इल्ज़त खाक में मिल जायगी।
चन्दू॰—भिल जाय; मज़नूरी है।
इन्स॰—अमन-समा के कोषाव्यक्ष का पद छिन जायगा।
चन्दू॰—उससे कीन रोटियाँ चलती हैं?
इन्स॰—बन्दूक का लाइसेंस छिन जायगा।
चन्दू॰—छिन जाय; बला से!
इन्स॰—इनकम टैक्स की जाँच फिर से होगी।
चन्दू॰—जरूर कराइए। यह तो मेरे मन की बात हुई।
इन्स॰—बैटने को कुरसी न मिलेगी।
चन्दु॰—कुरसी लेकर चाटुँ! दिवाला तो निकला जा रहा है।

इन्स॰ — अच्छी बात है। तशरीफ के जाहए। कभी तो आप पंजे मैं आयोंगे।

# (8)

दूसरे दिन इसी समय काँग्रेस के दफ्तर में कल के लिए कार्यक्रम निश्चित किया जा रहा था। प्रधान ने कहा—:—सेठ चन्दूमल की दूकान पर धरना देने के लिए दो स्वयंसेवक मेनिए।

मन्त्री—मेरे विचार में वहाँ अब घरना देने की कोई जरूरत नहीं। प्रधान—क्यों ! उन्होंने अभी प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर तो नहीं किये!

मन्त्री—इस्ताक्षर नहीं किये, पर इमारे मित्र अवश्य हो गये। पुलिस की तरफ से गवाही न देना यही सिद्ध करता है। अधिकारियों को कितना दबाब पड़ा होगा, इसका अनुमान किया जा सकता है। यह नैतिक साहस विचारों में परिवर्तन हुए बिना नहीं आ सकता।

प्रधान-हाँ, कुछ परिवर्तन तो अवश्य हुआ है।

मन्त्री—कुछ नहीं, महाशय ! पूरी क्रांति कहना चाहिए। आप बानते हैं, ऐसे मुआमलों में अधिकारियों की अवहेलना करने का स्वा अर्थ है ? यह राज-

विद्रोह की बोबणा के समान है । त्याग में संन्यास से इसका महत्व कम नहीं है। आज जिले के सारे हाकिम उनके खून के प्यासे हो रहे हैं आरचर्य नहीं कि गवर्नर महोदय को भी इसकी सूचना दी गई हो।

प्रधान-अौर कुछ नहीं तो उन्हें नियम का पालन करने ही के लिए प्रतिशा-पन पर इस्ताक्षर कर देना चाहिए था । किसी तरह उन्हें यहाँ बुलाइए । अपनी बात तो रह जाय।

मन्त्री-वह बड़ा आत्माभिमानी है, कभो न आयेगा। बल्कि हम लोगों की ओर से इतना अविश्वास देखकर सम्भव है कि फिर उस दल में मिकने की चेष्टा करने लगे।

प्रधान-अच्छी बात है, आपको उन पर इतना विश्वांस हो गया है तो उनकी दूकान को छोड़ दीनिए। तब भो मैं यही कहूँगा कि आपको खयं मिछने के बहाने से उन पर निगाह रखनी होगी।

मन्त्री- आप नाइक इतना शक करते हैं।

( 4 )

नौ बजे चेठ चन्दूमल अपनी दूकान पर आये तो वहाँ एक भी वालंटियर न था। मुख पर मुस्कराइट की झलक आई। मुनीम से बोके -- कौड़ी चित पड़ी।

मुनीम-माल्म तो होता है। एक महाशय भी नहीं आये।

चन्द्रमळ--न आये और न आयेंगे। बाबी अपने हाय रही। कैसा दाँव खेला-चारों खाने चित।

चन्दू०-अगप भी बातें करते हैं ? इन्हें दोस्त बनाते कितनी देर छगती है। कहिए, अमा बुलाकर ज्तियाँ सीधी करवाऊँ। टके के गुलाम है, न किसी के दोस्त, न किसी के दुश्मन। सच कहिए , कैसा चकमा दिया है ?

मुनीम - बस, यही जी चाहता है कि आपके हाय चूम छैं। सौंप भी मरा और ठाठी भी न टूटी। मगर कांग्रेस्वा छे भी टोइ में होंगे।

चन्दूमल-तो मैं भी तो मौजूद हूँ। वह डाड-डाल चलंगे, तो मैं पात-पात चल्हेंगा । विलायती कपड़े की गाँठ निकलवा इए और व्यापारियों को देना शुरू की जिए। एक अठवारे में बेड़ा पार है।

# पञ्चतावा

पण्डित दुर्गानाथ जब कालेज से निकले तो उन्हें जीवन-निर्वाह की चिंता उपस्थित हुई। वे दयाछ और धार्मिक थे। इच्छा थी कि ऐसा काम करना चाहिए जिसमे अपना जीवन भी साधारणतः सुखपूर्वक व्यतीत हो और दूसरी के साथ मलाई और सदाचरण का भी अवसर मिळे। वे सोचने छगे —यदि किसी कार्यांक्य में क्लर्क बन चाऊँ तो अपना निर्वाह हो सकता है, किन्तु सर्व-साधारण से कुछ भी सम्बन्ध न रहेगा। वकालत में प्रविष्ट हो जाऊँ तो दोनों बातें सम्भव हैं किन्तु अनेकानेक यत करने पर भी अपने को पवित्र रखना कठिन होगा। पुल्लिस-विभाग नै दीन-पाळन और परोपकार के लिए बहुत-से अवसर मिलते रहते हैं ; किन्दु एक स्वतन्त्र और सद्विचार-प्रिय मनुष्य के लिए वंहीं की हवा हानिषद है। शासन-विभाग में नियम और नीतियों को भरमार रहती है। कितना ही चाहो, पर वहाँ कड़ाई और डाँटडपट से बचे रहना असम्भव है। इसी प्रकार बहुत सोच-विचार के पश्चात् उन्होंने निश्चय किया कि किसी ज़र्मीदार के यहाँ 'मुख्तारआम' वन चाना चाहिए । वेतन तो अवस्थ कम मिळेगा ; किन्तु दीन-खेतिहारी से रात-दिन सम्बन्ध रहेगा, उनके साथ सद्व्यवहार का अवसर मिळेगा। साधारण चीवन-निर्वाह होगा और विचार हढ होंगे।

कुँवर विशास सिह सम्पत्तिशाली ज़मीदार थे। पं॰ दुर्गानाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की कि मुक्ते भी अपनी सेवा में रखकर कृतार्थ कीजिये। कुँवर साहब ने इन्हें विर से पैर तक देखा और कहा—पिष्डतजी, आपको अपने यहाँ रखने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होती, किन्तु आपक योग्य मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं देख पड़ता।

दुर्गानाथ ने कहा—मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप को कुछ प्रसन्नता पूर्वक देंगे, मैं स्वीकार करूँगा। मैंने तो यह संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी न करूँगा। कुँवर विद्यालिस ने अभिमान से कहा— रईस की नौकरी नौकरी नहीं, राज्य है। मैं अपने चपरासियों को दो इपका माहवार देता हूँ और वे तंजेब के अँगरसे पहनकर निकलते हैं। उनके दरवाओं पर घोड़े बँचे हुए हैं। मेरे कारिन्दे पाँच रुपये से अधिक नहीं पाते, किन्तु शादी-विवाह वकीलों के यहाँ करते हैं। न जाने उनकीं कमाई में क्या बरकत होती है। बरसों तनस्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ऐसे हैं जो बिना तनस्वाह के कारिन्दगी या चपरासगीरों को तैयार बैठे हैं। परन्तु अपना यह नियम नहीं। समझ छीजिए; सुख्तार-आम अपने इलाके में एक बड़े जमीदार से अधिक रोब रखता है। उसका ठाट-बाट और उसकी हुकूमत छोटे-छोटे राजाओं से कम नहीं। जिसे इस नौकरी का चसका छग गया है, उसके सामने तहसीखदारी झूठी है।

पण्डित दुर्गानाथ ने कुँवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसा कि करना उनको सम्यतानुसार उचित था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे को बोडे—मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चसका नहीं छगा है। मैं तो अभी काछेज से निकला आता हूँ। और न मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया। किन्दु इतने कम वेतन में मेरा निवाह न होगा। आपके और नौकर असामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते समय तक ऐसे कार्य न होंगे। यदि सच्चे नौकर का सम्मान होना निश्चय है, तो मुझे विश्वास है कि बहुत शीव्र आप मुझसे प्रसन्न हो जायेंगे।

कुँवर साइव ने बड़ी दृढ़ता से कहा—हाँ, यह तो निश्चय है कि सत्यवादी मनुष्य का आदर सब कही होता है, किन्तु मेरे यहाँ तनस्त्राह अधिक नहीं दी जाती।

जमीदार के इस प्रतिष्ठा-श्रून्य उत्तर को सुनकर पण्डितजी कुछ खिन्न इदयं से बोके—तो फिर मचबूरी है। मेरे द्वारा इस समय कुछ कष्ट आपको पहुँचा हो तो क्षमा कीजिएगा। किन्तु मैं आपसे कह सकता हूँ कि ईमानदार आदमी आपको सस्ता न मिलेगा।

कुँवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ सदा अदालत-कचहरी लगी ही रहती है, सैकड़ों दग्ये तो डिगरी और तजवीजों तथा और-और अँगरेजी

कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अँगरेजी का पूर्ण पण्डित सहज ही में मिल रहा है। सो भी अधिक तनस्वाह नहीं देनी पड़ेगी। इसे रख लेना ही उचित है। लेकिन पण्डितजी की बात का उत्तर देना आवश्यक था, अतः कहा—महाश्य, सत्यवादी मनुष्य का कितना ही कम वेतन दिया जाये, वह सत्य को न लोडेगा और अधिक वेतन पाने से बेईमान सचा बन सकता है। सच्चाई का चपये से कुल सम्बन्ध नहीं। मैंने ईमानदार कुली देखे हैं और बेईमान बड़े-बड़े धनाल्य पुरुष । परन्तु अच्ला, आप एक सज्जन पुरुष हैं। आप मेरे यहाँ प्रस्त्रतापूर्वक रहिए। मैं आपका एक इलाके का अधिकारी बना दूँगा और आपका काम देखकर तरक्की भी कर दूँगा।

दुर्गानाथजी ने २०) मासिक पर रहना स्वीकार कर लिया। यहाँ से कोई ढाई मीक पर कई गाँवों का एक इकाका चौंदपार के नाम से विख्यात था। पण्डितजी इसी इकाके के कारिन्दे नियत हुए।

( ? )

पण्डित दुर्गानाथ ने चौँदपार के इलाके में पहुँचकर अपने निवासस्थान को देखा तो उन्होंने कुँवर साहब के कथन को बिळकुल सत्य पाया। यथार्थ में रियासत की नौकरी सुख सम्प्रित का घर है। रहने के लिए सुन्दर बँगला है, बिसमें बहुमूल्य बिछौना बिछा हुआ था, सैकड़ों बीचे का सीर. कई नौकरचाकर, कितने ही चारासी, सवारी के लिए एक सुन्दर टौँगन, सुख टाट-बाट के सारे सामान उपस्थित। किन्तु इस प्रकार की सजावट और विलास की सामग्री देखकर उन्हें उतनी प्रसन्नता न हुई। क्यों कि इसी सजे हुए बँगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे। फूप के घरों में मिझी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था! वहाँ के लोगों में वह बँगला कोट के नाम से विख्यात था। लड़के उसे मय की हिष्ट से देखते। उसके चब्तरे पर पैर रखने का उन्हें साइस न पड़ता। इस दीनता के बोच में इतना बड़ा ऐश्वर्य उत्त हस्य उनके लिए अत्यन्त हृदय-विदारक था। किसानों की यह दशा थी कि सामने आते हुए सरथर कौंपते थे। चारासी लोग उनसे ऐसा वर्ता करते थे कि ग्युओं के साथ भी वैसा नहीं होता।

पहले ही दिन कई सौ किसानों ने पण्डितजी को अनेक प्रकार के पदार्थ

मेंट के रूप में उपस्थत किये, किन्तु जब वे सब लौटा दिये गये तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किन्तु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। नाई और कहार खिदमत को आये, किन्तु कौटा दिये गये। अहीरों के घरों से दूच से भरा हुआ मटका आया, वह भी वापस हुआ। तमोली एक ढोली पान लाया, किन्तु वह भी स्वीकार न हुआ। असामा अपस में कहने लगे कि कोई धर्मारमा पुष्प आये हैं। परन्तु चपरासियों को तो ये नयी बातें असहा हो गयीं। उन्होंने कहा— हुजूर, अगर आपको ये चीकें पसन्द न हों तो न लें, मगर रस्म को तो न मिटायें। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ आयेगा तो उसे नये सिरे से यह रस्म बाँधने में कितनी दिक्कत हागी? यह सब सुनकर पंडितजी ने केवल यहां उत्तर दिया— बिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इसका चिन्ता करने की क्या आवश्यकता? एक चपरासी ने साहस बाँधकर कहा— हन असामियों को आप जितना गरीब समझते हैं उतने गरीब ये नहीं हैं। इनका ढग ही ऐसा है। मेष बनाये रहते है। देखने में ऐसे सीचे सादे मानो बसींग की गाय हैं, लेकिन सच मानिए, इनमें का एक-एक आदमी हाईकोरट का वकील है।

चपरासियों के इस वाद-विवाद का प्रभाव पण्डित जी पर कुछ न हुआ। उन्होंने प्रत्येक ग्रहस्थ से दबाछता और भाई चारे का आचरण करना आरम्भ किया। सबेरे से आठ बजे तक तो गरी जो की विना दाम औषियों देते, फिर हिसाब-किताब का काम देखते। उनके सदाचरण ने असामियों को मोइ लिया। मालगुजारी का रुपया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कुरकी तथा नी लाम की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर वस्त्र हो गया। किसानों ने अपने भोग सराहे और वे मनाने लगे कि हमारे सरकार की दिनो-दिन बढ़ती हो।

( ३ )

कुँवर विशालसिंह अपनी प्रजा के पालन-पोषण पर बहुत ध्यान रखते थे। वे बीच के लिए अनाज देते और मजूरी और बैलों के लिए रूपये। फसल कटने पर एक का डेढ़ वस्त्ल कर लेते। चाँदपार के कितने ही असामी इनके ऋणी थे। चैत का महीना था। फसल कट-कटकर खल्बियानों में आ रही थी। खल्बियान में से कुल नाज घर में आने खगा था। इसी अवसर पर कुँवर साहब ने चाँदपारवाळों को बुळाया और कहा—हमारा नाज और रूपया वेबाक़ कर दो। यह चैत का महीना है। बब तक कड़ाई न की जाय, तुम लोग डकार नहीं देते। इस तरह काम नहीं चळेगा। बूढ़े मल्का ने कहा—सरकार, मल्य असामी कभी अपने मालिक से वेबाक़ हो सकता है। कुछ अभी के लिया बाय, कुछ फिर दे देंगे। हमारी गर्दन ता सरकार की मुट्ठी में है।

कुँवर साहब — आब कौड़ी-कौड़ी चुकाकर यहाँ से उठने पाश्रोगे। तम लोग हमेशा इसी तरह हीला-हवाला किया करते हो।

मल्का (विनय के साथ)—हमारा पेट है, सरकार की रोटियाँ हैं, हमकी श्रीर क्या चाहिए ! जो कुछ उपज है वह सब सरकार ही की है।

कुँवर सहब से मल्का की यह वा बाळता सही न गयी। उन्हें इस पर क्रोध आ गया, राजा-रहेस ठहरें। उन्होंने बहुत कुछ खरी-खोटी सुनाई और कहा—कोई है ? ज़रा इस बुढ़ि का कान तो गरम करो, यह बहुत बढ़-बढ़कर बातें करता है। उन्होंने तो कदा चित्र धमकाने की इच्छा से कहा, किन्तु चपरासी कादिर खों ने जपककर बूढ़े की गर्दन पकड़ा आर ऐसा धक्का दिया कि बेचारा समीन पर जा गिरा। मल्का के दो जवान बेटे वहाँ चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसी दशा देखकर उनका रक्त गर्म हो उठा। वे दानों झपटे ओर कादिर खाँ पर हूट पड़े। धमाधम शब्द सुनाई पड़ने लगा। खाँ साहब का पाना उतर गया, साफ़ा अलग जा गिरा। अचकन के दुकड़े-दुकड़ हो गये। किन्तु ज्ञान चळती रही।

मल्का ने देखा, बात बिगड़ गैंथी। वह उठा और कादिर खों का छुड़ा-कर अपने छड़कों को गालियाँ देने लगा। जब छड़कों ने उसा का डांटा तब दौड़कर कुँवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। पर बात यथार्थ में विगड़ गबी थी। बूढ़े के इस विनीत माब का कुछ प्रमाव न हुआ। कुँवर साइब की साँखों से मानों आग के अगारे निकल रहे थे। वे बोळे—वेइमान, आंखों के सामने से दूर हो जा। नहीं तो तेरा खून पी जाऊँगा।

बूढ़े के शरीर में रक्त तो अब वैसा न रहा था, किन्दु कुछ गर्मी अवस्य थी। समझता था कि ये कुछ न्याय करेंगे, परन्तु यह फटकार सुनकर बोळा— सकार, बुड़ापे में आपके दरवाज़े पर पानी उतर गया और तिस पर सरकार इमी को डाँटते हैं। कुँवर साइब ने कहा—तुम्हारी इज्ज़त अभी क्वा उतरी है अब उतरेगी।

दोनों छड़के सरोष बोळे—सरकार अपना रूपया छैंगे कि किसी की इज्जात छेंगे ?

कुँवर साहब ( ऍंटकर )—बपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है!

( 8 )

चौंदपार के किसान अपने गाँव पर पहुँचकर पण्डित दुर्गानाथ से अपनी रामकहानी कह ही रहे थे कि कुँवर साहब का दूत पहुँचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी-अभी बुलाया है।

दुर्गानाथ ने असामियों को परितोष दिया और आप घोड़े पर सवार होकर दरबार में हाज़िर हुए।

कुँ वर साइव की आँखें लाल थी। मुख की आकृति मयंकर हो रही थी। कई मुख्तार और चपरार्सा बैठे हुए आग पर तेल डाल रहे थे। पण्डितची को देखते ही कुँवर साइव बोले—चौँदपारवालों की हरकत आपने देखी?

पण्डितजी ने नम्र भाव से कहा जी हाँ, सुनकर बहुत शोक हुआ। ये तो ऐसे सरकश न थे।

कुँवर साहब—यह सब आप ही के आगमन का फड़ है। आप अभी स्कूड़ के छड़के हैं। आप वया जानें कि संसार में कैसे रहना होता है। यह आपका बर्ताव असामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं ज़मीदारी कर चुका। यह सब आपकी करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर असामियों को बाँध-बाँधकर उन्नेट छटका दिया है और किसी ने चूँ तक न की। आज उनका यह साहस कि मेरे ही आदमी पर हाथ चलायें!

दुर्गानाथ ( कुछ दबते हुए )—महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध ! मैंने तो जबसे सुना है तभी से स्वयं सोच में पड़ा हूँ ।

कुँवर साइब—आपका अपराध नहीं तो किसका है ? आप ही ने तो इनको सिर चढ़ाया । बेगार बंद कर दी, आप ही उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हँसी-मज़ाक करते हैं । ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जानें, किताबी बातें स्कूढों ही के लिए हैं। दुनिया के व्यवहार का कानून दूसरा है। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को इस सरकशी का मज़ा चलाबा जाय। असामियों को आपने मालगुजारी की रसीदें तो नहीं दी हैं!

दुर्गानाथ (कुछ डरते हुए)—जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, केवल आपके इस्ताक्षरों की देर है।

कुँवर साहव ( कुछ संतुष्ट होकर )—यह बहुत अच्छा हुआ। शकुन अच्छे हैं। अङ्ग आग इन रसीदों को चिराग़ असी के सिपुर्द की जिए। इन लोगों पर बकाया लगान की नालिश की जायगी, फसक नीलाम करा लूँगा। बब भूखें अरिंगे तब सूक्षेगी। जो इपया अब तक वसूल हो चुका है, वह बीज और ऋण के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल यह गवाही देनी होगी कि यह राया मालगुजारी के मद में नहीं, कर्ज के मद में वसूल हुआ है। बस !

दुर्गानाथ चिन्तित हो गये। बोचने छगे कि'न्या यहाँ भी उसी आपित का सामना करना पड़ेगा जिससे बचने के छिए इतने सोच-विचार के बाद, इस श्रान्ति-कुटीर को प्रहण किया था ! क्या जान-बूशकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेर्कें, इसिंछए कि मेरी नौकरी बनी रहे ! नहीं, यह मुझसे न होगा। बोळे—क्या मेरी शहादत बिना काम न चळेगा !

कुँवर साहव (कोध से )—क्या इतना कहने में भी आपको कोई उज है ? दुर्गानाथ (दिविधा में पडे हुए)—जी, यों तो मैंने आपका नमक खाया है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मुझे 'उचित है, किन्तु न्यायालय में मैंने गवाही नहीं दो है। समव है कि यह कार्य मुझसे न हो सके, अतः मुझे तो क्षमा ही कर दिया जाय।

कुॅवर साइव (शासन के ढंग से)—यह काम आपको करना पड़ेगा, इसमें 'हाँ-नहीं' की कोई आवश्यकता नहीं। आग आपने लगाई है। बुझायेगा कौन ?

दुर्गानाथ ( हद्ता के साथ ) — मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता, और न इस प्रकार शहादत दे सकता हुँ !

कुँवर साहब (कोमल शब्दों में )-कानिधान, यह झूठ नहीं है। मैंने

स्ठ का ज्यापार नहीं किया है। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपये का वस्ट होना अस्वीकार कर दीलिए। जब असामी मेरे ऋणी हैं, तो मुझे अधिकार है कि चाहे क्पया ऋण की सद में वस्ट करूँ या सालगुजारी की मद में। यदि इतनी-सी बात को आप झूट समझते हैं तो आपकी जनरदस्ती है। अभी आपने संगर देखा नहीं। ऐसी सचाई के लिए संगर में स्थान नहीं। आप मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हैं। इस सेवक धर्म पर विचार की जिए। आप शिक्षित और होनहार पुक्ष हैं। अभी आपको संगर में बहुत दिन तक रहना है और वहुत काम करना है। अभी से आप यह धर्म और नत्यता धारण करें में तो अपने जीवन में आपको आपित्त और निराशा के सिवा और कुछ प्राप्त न होगा। सत्यप्रियता अवश्य उत्तम वस्तु है, किन्तु उपकी भी सीमा है, 'अति सर्वत्र वर्जयेत्!' अब अधिक सोच-विचार की आवश्यकता नहीं। यह अवसर ऐसा ही है।

कुँवर साइव पुराने खुर्राट थे। इस फैंकनैत से युवक खिलाड़ी हार गया।
( '४ )

इस घटना के तीसरे दिन चाँदपार के असामियों पर बकाया लगान की नाहिश हुई। समन आये। घर-घर उदासी छा गयी। समन क्या थे, यम के दूत थे। देवी-देवताओं की मिन्नतें होने लगीं। स्नियाँ अपने घरवालों को कोसने सगीं और पुरुष अपने भाग्य को। नियत तारीख़ के दिन गाँव के गँवार कन्ये पर होटा-डोर खें और ऑगोछे में चवेना बाँधे कचहरी को चले। सैकड़ीं स्त्रियौं और बालक रोते हुए उनके पीछे-पीछे जाते थे। मानों अब वे फिर उनसे न मिलेंगे।

पण्डित दुर्गानाथ के लिए ये तीन दिन कठिन परीक्षा के ये। एक ओर कुँवर साइव की प्रभावशालिनी बातें, दूसरी ओर किसानों की हाय-हाय; परन्तु विचार-सागर में तीन दिन निभन्न रहके पश्चात् उन्हें भरती का सहारा मिल गया। उनकी आत्मा ने कहा—यह पहली परीक्षा है। यदि इसमें अनुत्तीर्ण रहे तो फिर आत्मिक दुर्बेलता ही हाथ रह बायगी। निदान निश्चय हो गया कि मैं अपने लाभ के लिए इतने गरीबों को हानि न पहुँचाऊँगा।

दस बजे दिन का रमय था। न्यायालय के सामने मेला-सा लगा हुआ

था। नहीं नहीं स्यामवन्नाच्छादित देवताओं की पूजा हो रही थी। चौंदपार के किसान छुण्ड के छुण्ड एक पेड़ के नीचे आकर बैठे। उनसे कुछ दूर पर कुँ वर साहब के मुख्तार अ म. सिपाहियों और गवाहों की भीड थी। ये लोग अत्यन्त विनोद में थे। जिस प्रकार मछिलयों पानी में पहुँचकर कलोलें करती है, उसी मौंति ये लोग भी आनन्द में चूर थे। कोई पान खा रहा था कोई हलवाई की दूकान से पूरियों की पचल लिये चला आता था। उधर वेचारे किसान पेड के नीचे चुपचाप ग्दास बैठे थे कि आज न जाने क्या होगा कीन आफ़त आयेगी! मगवान का मरोसा है। मुकदमे की पेशी हुई। कुँवर साहब की ओर के गवाह गवाही देने लगे कि असामी बड़े सरकश हैं। जब लगान माँगा जाता है तो लड़ाई-झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। अबकी इन्होंने एक कीड़ी भी नहीं दी।

कादिर खाँ ने रोकर अपने सिर की चोट दिखाई। सबसे पीछे पण्डित दुर्गानाथ की पुकार हुई। उन्हों के बयान पर निपटारा होना था। वकील साहब ने उन्हें खूब तोते की भाँति पढ़ा रखा था, किन्तु उनके मुखसे पहला वाक्य निकला ही था कि मैजिस्ट्रेट ने उनकी ओर तीत्र हिंध से देखा। वकील साहब बगल काँकने लगे। मुख्तार-आम ने उनकी ओर घूरकर देखा। अहलमद- पेशकार आदि सब के-सब उनकी ओर आस्वर्ष की हिंध से देखने लगे।

न्यायार्था ने तीव स्वर से कहा-तुम जानते हो कि मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो ?

दुर्गानाथ (बृद्धतापूर्व क) जी होँ, भल्ली भाँति जानता हूँ। न्याया०—तुम्हारे ऊरर असत्य भाषण का अभियोग लगाया जा सकता है। दुर्गानाथ—अवस्य, यदि मेरा कथन झुठा हो।

वकील ने कहा—जान पड़ता है, किसानों के दूघ, घी और मेंट आदि ने वह काया-पलट कर दी है। और न्यायाधीश की ओर सार्थक दृष्टि से देखा।

दुर्गानाथ—आपको इन वस्तुओं का अधिक तजुर्ग होगा। मुझे तो अपनी रूखी रोटियाँ ही अधिक प्यारी हैं।

न्यायाधीश—तो इन असामियों ने सब राया बेवाक कर दिया है द दुर्गानाय—वी हों, इनके जिम्मे लगान की एक कोड़ी भी बाकी नहीं है। न्यायाधीश—रसीदें क्यों नहीं दीं ! दुर्गानाथ—मेरे मालिक की आजा।

( ६ )

मैिबस्ट्रेट ने नालिशें दिसमिस कर दीं। कुँवर साइव को ज्यों ही इस परा-जय की खदर मिली, उनके कोप की मात्रा सीमा से बाहर हो गई। उन्होंने पण्डित दुर्गानाथ को तैल्लों कुवानय कहे—नमकहराम, विश्वासघाती, दुष्ट। मैंने उसका कितना आदर किया, किन्तु कुत्ते की पूँछ कहीं सीधी हो सकती है! अन्त में विश्वासघात कर ही गया। यह अच्छा हुआ कि पं• दुर्गानाथ मैिजस्ट्रेट का फैसला सुनते ही मुख्तार आम को कु जियों और कागज़पत्र सुपुर्द कर चलते हुए। नहीं तो उन्हें इस कार्य के फल में कुछ दिन हल्दी और गुइ पीने की आवश्यकता पड़ती।

कुँवर साइव का लेन-देन विशेष अधिक था। चाँदपार बहुत बड़ा इड़ाका था। वहाँ के असामियों पर कई सौ रुपये बाकी थे। उन्हें विश्वास हो गया कि अब बपया डूब जायगा। बस्ल होने की कोई आशा नहीं। इस पण्डित ने असामियों को बिलकुल बिगाड़ दिया। अब उन्हें नेरा क्या डर ? अपने कारिन्दों और मंत्रियों से सम्मति ली। उन्होंने भी यही कहा—अब नद्ज होने की कोई स्रत नहीं। कागज़ात न्यायालय में पेश किये जायँ तो इनका टैक्स लग जायगा। किन्तु रुपया वस्ल होना कठिन है। उज्ञरदारियों होंगी। कहीं हिसाब में कोई भूड निकल आई तो रही सही साख भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जायगा।

दूसरे दिन कुँवर साहब पूजा पाठ से निश्चित हो अपने चौपाछ में बैठे, तो क्या देखते हैं कि चौँदपार के असामी झुण्ड-के-झुण्ड चले आ रहे हैं। उन्हें यह देखकर मय हुआ कि कहीं ये सब कुछ उपद्रव तो न करेंगे, किन्तु किसी के हाथ में एक छड़ी तक न थी। मल्का आगे-आगे आता था। उसने दूर ही से झुककर वन्दना की। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ, मानों वे कोई स्वम देख रहे हों।

( 6 )

मल्का ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा-सरकार, इस छोगों से जो

कुछ भूल-चूक हुई उसे क्षमा किया जाय। इम लोग सब इज्र के चाकर है; सरकार ने हमको पाला-पोसा है। अब भी हमारे ऊपर यही निगाह रहे।

कुँवर साहब का उत्साह बढ़ा। समझे कि पण्डित के चळे जाने से इन सबों के होश ठिकाने हुए हैं। अब किसका सहारा छेंगे। उसी खुर्राट ने इन सबों को बहका दिया था। कड़ककर बोळे—वे तुम्हारे सहायक पण्डित कहाँ गये ? वे आ जाते तो ज़रा उनकी खबर ली जाती।

यह सुनकर, मल्का की ऑंखों में ऑसू भर आये। वह बोडा—सरकार, उनको कुछ न कहें वे आदमी नहीं, देवता थे। जवानी की सोगन्ध है, बो उन्होंने आपकी कोई निन्दा की हो। वे बेचारे तो हम होगों को बार-बार समझाते थे कि देखो, माछिक से विगाइ करना अच्छी बात नहीं। हमसे कभी एक होटा पानी के रवादार नहीं हुए। चलते-चलते हमसे कह गये कि माछिक का जो कुछ दुम्हारे जिम्मे निकले, चुका देना। आप हमारे माछिक हैं। हमने आपका बहुत खाया-पिया है। अब हमारी यही विनती सरकार से हैं कि हमारा हिसाब-किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकले, बताया जाय। हम एक-एक कौड़ी चुका देंगे, तब पानी पीयेंगे।

कुँवर साहब प्रसन्न हो गये। इन्हीं रुपयों के लिए कई वार खेत कटवाने पड़े थे। कितनी बार वरों में आग लगवाई। अनेक बार मारपीट की। कैसे-कैसे दण्ड दिये। और आज ये धब आप-से-आप सारा हिसाब-किताब साफ करने आये हैं। यह क्या बादू है!

मुख्तार आम नाइव ने कांग जात खोठे और असामियों ने अपनी अपनी पोटिडियाँ। जिसके जिस्मे जितना निकला, वे-कान-पूँछ हिलाये उतना द्रव्य सामने रख दिया। देखते-देखते सामने क्पयों का ढेर लग गया। छः सौ क्पया बात-की-बात में वस्ल हो गया। किसी के जिस्मे कुछ बाकी न रहा। यह सत्यता और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी न हुआ, वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया।

जबसे ये लोग मुकदमा जीतकर आये तभी से उनको राया चुकाने की धुन सवार थी। पण्डितजी को वे यथार्थ में देवता समझते थे। रुपया चुका देने के किए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने वैळ, किसी ने गहने बन्धक रखे।

यह सब कुछ सहन किया, परन्तु पण्डितकी की बात न टाछी। कुँवर साहब के मन में पण्डितकी के प्रति को बुरे विचार थे, सब मिट गये। उन्होंने सदा से कठोरता से काम छेना सीखा था। उन्हीं नियमों पर वे चछते थे। न्याय तथा सत्यता पर उनका विश्वास न था। किन्तु आज उन्हें प्रत्यक्ष देख पड़ा कि सत्यता और कोम इता में बहुत बड़ी शक्ति है।

ये असामी मेरे हाथ से निकल गये थे। मैं इनका क्या विगाइ सकता था ? अवस्य वह पण्डित सच्चा और धर्मारमा पुरुष था। उसमें ,दूरदर्शिता न हो, काल ज्ञान न हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि वह निःस्पृह और सच्चा पुरुष था। ( ८ )

कैसी ही अच्छी वस्तु क्यों न हो, जब तक हमको उसकी आवश्यकता नहीं होती तब तक हमारी हिष्ट में उसका गौरव नहीं होता । हरी दूब भी किसी समय अशर्फियों के मोळ विक जाती है। कुँवर साहब का काम एक निःस्पृह् मनुष्य के बिना रक नहीं सकता था। अतएव पण्डित जा के इस सर्वोत्तम कार्क की प्रशंसा किसी किब की किवता से अधिक न हुई। चाँदपार के असामियों ने तो अपने मालिक को कभी किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाया। किन्तु अन्य इलाकों बाळे असामी उसी पुराने दंग से चळते थे। उन इलाकों में रगड़-झगड़ सदैव मची रहती थी। अदाळत, मार-पीट, डाँट-इपट सदा लगी रहती थी। किन्तु ये सब तो जमींदार के श्रङ्कार है। बिना इन सब बातों के जमींदारी कैसी? क्या दिन भर बैठे बैठे वे मिक्लयों मारें?

कुँवर साहव इसी प्रकार पुराने ढंग से अपना प्रवन्ध सँमालते जाते थे।

कई वर्ष व्यतीत हो गये। कुँवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही
गया, यद्यपि उन्होंने पाँच लड़कियों के विवाह बड़ी धूम धाम के साथ किये,
परन्तु तिस पर भी उनकी बढ़ती में किसी प्रकार की कभी न हुई। हाँ,
शारीरिक शक्तियाँ अवश्य कुल-कुल ढीली पड़ती गयी। बड़ी भारी चिन्ता यही
थी कि इतनी बड़ी सम्पत्ति और ऐश्वर्थ का भोगनेवाला कोई उत्पन्न न हुआ।
मानजे, भरीजे और नवासे इस रियासत पर दाँत कगाये हुए थे।

कुँवर साहब का मन अब इन सांसारिक झगड़ों से फिरता जाता था। आखिर यह रोना-धोना किसके लिए ! अब उनके जीवन-नियम में एक

परिवर्तन हुआ । द्वार पर कभी-कभी साधु-सन्त धूनी रमाये हुए देख पड़ते । स्वयं भगवद्गीता और विष्णुपुराण पढते । पारलीकिक चिन्ता अब नित्य रहने लगी । परमातमा की कूपा और साध-सन्तों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनको एक लक्का पैदा हुआ। जीवन की आधाएँ सफल हुई: ; पर दूर्भाग्यवश पुत्र के बन्म ही से कुँबर साहब शारीरिक व्याधियों से ग्रस्त रहने लगे। सदा वैशों और डाक्टरों का ताँता लगा रहता था : लेकिन दवाओं का उलटा प्रभाव पहता । ज्यों त्यों करके उन्होंने ढाई वर्ष बिताये । अन्त में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से नाता ट्रट जायगा। अब चिन्ता ने और घर दबाया - यह सारा माल-असबाब, इतनी बड़ी सम्पचि किए पर छोड़ जाऊँ ? मन की इच्छाएँ मन ही में रह गयीं। छड़ के का विवाह भी न देख सका। उसकी तोतली बातें सुनने का भी सौभाग्य न हुआ। हाय. अब इस कलेजे के दुकडे को किसे सौंपूँ, जो इसे अपना पुत्र समझे। लड़के की मौँ स्त्री-जाति, न कुछ जाने, न समझे। उससे कारबार सँभन्ना कठिन है। मुख्तारभाम गुमाश्ते, कारिन्दे कितने हैं, परन्तु सब के-सब स्वार्थी --विश्वासघाती । एक भी ऐसा पुरुष नहीं जिस पर मेरा विश्वास जमे ! कोर्ट ऑफ् वार्ड्स के सुपुर्द करूँ तो वहाँ भी वे ही सब आपत्तियाँ । कोई इधर दवायेगा कोई उधर। अनाथ बालक को कौन पूछेगा ? हाय. मैंने आदमो नहीं पहचाना ! मुझे हीरा मिल गया था, मैंने उने ठीकरा समझा ! कैसा सचा, कैसा वीर, हद्यतिश पुरुष था ! यदि वह कहीं मिल जाये तो इस अनाथ बालक के दिन फिर नायाँ। उसके हृदय में करणा है, दया है। वह अनाथ बालक पर तरस खायगा। हा ! क्या मुझे उसके दर्शन भिलंगे ? मैं उस देवता के चरण धाकर माये पर चढ़ाता । ऑंधुओं से उसके चरण घोता । वही यदि हाय छगाये तो यह मेरी इबती नाव पार लगे।

( ? )

ठाकुर साहव की दशा दिन-पर-दिन विगड़ती गयी। अन अन्तकाल आ पहुँचा। उन्हें पण्डित दुर्गानाथ की रट लगी हुई थी। बच्चे का मुँह देखते और ककेजे से एक आह निकल जाती। बार-बार पछताते और हाथ मलते। हाय! उस देवता को कहाँ पाऊँ ? जो कोई उसके दर्शन करा दे, आधी जायदाद उसके न्योछानर कर दूँ —ध्यारे पण्डित ! मेरे अपराध क्षमा करो। मैं अन्धा था, अज्ञान था। अन मेरी बाँह पकड़ो। मुझे डूनने से बचाओ। इस अनाथ बालक पर तरस खाओ।

हितायीं और सम्बन्धियों का समूह सामने खड़ा था। कुँवर साहब ने उनकी ओर अधखुळी ऑंकों से देखा। सच्चा हितेषी कहीं देख न पड़ा। सबके चेहरे पर स्वार्थ की झळक थी। निराशा से ऑंकों मूँद ळीं। उनकी स्त्री फूट-फूटकर रो रही थी। निदान उसे ळज्जा त्यागनी पड़ी। वह रोती हुई पास जाकर होडी—प्राणनाय, मुझे और इस असहाय बाळक को किस पर छोड़े जाते हो ?

कुँवर साहब ने भीरे से कहा--पण्डित दुर्गानाय पर । वे जल्द आयेंगे । उनसे कह देना कि मैंने सब कुछ उनके मेंट कर दिया। यह अन्तिम वसीयत है।

Rami Sonandha i ilhi best story of Mig books. \_\_\_\_

# आप-बीती

प्रायः अधिकांश साहित्य-सेवियों के जीवन में एक ऐसा समय आता है, बब पाठकगण उनके पास अद्धा-पूर्ण पत्र मेबने लगते हैं। कोई उनकी रचना-शैली की प्रशंसा करता है, कोई उनके सद्-विचारों पर सुग्ध हो जाता है। लेखक को भी कुछ दिनों से यह सौभाग्य प्राप्त है। ऐसे पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना गद्गद हो जाना है, हसे किसी साहित्य-सेवी ही से पूलना चाहिए। अपने फटे कंग्ल पर बैठा हुआ वह गर्व और आत्मगौरव की लहरों में हूब जाता है। भूल जाता है कि रात को गीली लकड़ी से भोजन पकाने के कारण सिर में कितना दर्द हो रहा था, खटमलों और मच्छड़ों ने रात-भर कैसे नींद हराम कर दी थी। 'मैं भी कुछ हूँ' यह अहंकार उसे एक अण के लिए उन्मच बना देता है। पिछले साल, सावन के महीने में मुझे एक ऐसा ही पत्र मिला। उसमें मेरी क्षुद्र रचनाओं की दिल खोलकर दाद दी गयी थी।

पत्र-प्रेषक महोदय स्वयं एक अच्छे किव थे। मैं उनकी किवताएँ पित्रकाओं में अक्सर देखा करता था। यह पत्र पढ़कर फूला न समाया। उसी वक्त जवाब किखने बैठा। उस तरंग में जो कुछ लिख गया, इस समय याद नहीं। इतना जरूर याद है कि पत्र आदि से अंत तक प्रेम के उद्गारों से भरा हुआ या। मैंने कभी किवता नहीं की और न कोई गद्य-काव्य ही किखा; पर भाषा को जितना सँवार सकता था, उतना सँवारा। यहाँ तक कि जब पत्र समास करके दुबारा पढ़ा तो किवता का आनंद आया। सारा पत्र भाव लिक्स से पिर्पूर्ण था। पौँचवें दिन किव महोदय का दूसरा पत्र आ पहुँचा। वह पहले पत्र से मी कहीं अधिक मर्मस्पर्शी था। 'प्यारे भैया!' कहकर मुझे संबोधित किया गया था; मेरी रचनाओं की सूची और प्रकाशकों के नाम ठिकाने पूछे गये थे। अंत में यह ग्रुम समाचार था कि "मेरी पत्रीजी को आपके ऊपर बढ़ी श्रद्धा है। वह बड़े प्रेम से आपकी रचनाओं को पढ़ती हैं। वही पूछ रही है कि आपका विवाह कहाँ हुआ है। आपकी संतानें कितनी हैं तथा आपका

कोई फोटो भी है ! होतो कृपया भेज दीजिए।" मेरी जन्म-भूमि और वंशावळी का पता भी पूछा गया था। इस पत्र, विशेषतः उसके अंतिम समाचार ने मुझे पुछकित कर दिया।

यह पहला ही अवसर था कि मुझे किसं महिला के मुख से, चाहे वह प्रति-निधिद्वारा ही क्यों न हो, अपनी प्रशंसा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। शहर का नशा छा गया। धन्य है भगवान् ! अब रमणियाँ भी मेरे कृत्य की सराहना करने लगी ! मैंने तुर्त उत्तर लिखा । जितने कर्णप्रिय शब्द मेरी स्मृति के कोष में थे, सब खर्च कर दिये। मैत्री और बंधुत्व से सारा पत्र भरा हुआ था। अपनी वशावला का वर्णन किया। कदाचित् मेरे पूर्वजी का ऐसा कार्ति गान किसी भाट ने भी न किया होगा । मेरे दादा एक ज़मीदार के कारिंदे थे, मैंने उन्हें एक वड़ी रियासत का मैनेचर बतलाया। अपने पिता की, जो एक दपतर में क्लर्क ये उसे दफ्तर का प्रधानाध्यक्ष बना दिया। और काश्तकारी को जमी-दारी बना' देना तो साधारण वात थी । अपनी रचनाओं की संख्या हो न बढ़ा सकां, पर उनके महत्व आदर और प्रचार का उल्लेख ऐसे शब्दों में किया, को नम्रता की ओट में अपने गर्व को छिपाते हैं। कीन नहीं बानता कि बहुवा 'तुच्छ' का अर्थ उसे विपरीप होता है, और 'दीन' के माने कुछ और ही समझे जाते है। स्पष्ट से अपनी बड़ाई करना उच्छुङ्खलता है; मगर सांकेतिक शब्दों से आप इसा काम को बड़ी आसानी से पूरा कर सकते है। खैर, मेरा पत्रसमाप्त हो गया और तत्क्षण छेटरबक्स के पेट में पहुँच गया।

इसके बाद दो सप्ताह तक कोई पत्र न आया । मैंने उस पत्र में अपनी गृहिणी की ओर से भी दो-चार समयोचित वातें लिख दी थीं। आशा थी, व्यानष्टता और भी वनिष्ठ होगी। कहीं किवता में मेरी प्रशंसा हो जाय, तो क्या पूछना ! फर तो साहित्य-संसार में मैं-ही मैं नजर आर्ड ! इस चुप्पी से कुछ निराशा होने कर्गी; केकिन इस डर से कि कहीं किवजी मुझे मतळबी अथवा Sentimental न समझ लें, कोई पत्र न लिख सका।

आंखिन का महीना था, और तीसरा पहर। रामलीला की वूम मची हुई थी। मैं अपने एक मित्र के घर चला गया था। ताश की बाजी हो रही थी। सहसा एक महाशय भूमेरा नाम पूछते हुए आये और मेरे पास की कुरसी पर बैठ गये। और मेरा उनसे कमी का परिचय न था। सोच रहा था, यह कौन आदमी है और यहाँ कैसे आया ? यार लोग उन महाश्य की ओर देखकर आयस में इशारेबा जियाँ कर रहे थे। उनके आकार-प्रकार में कुछ नवीनता अवस्य थीं। स्यामवर्ण नाटा डील, मुख पर चेचक के दाग, नंगा सिर, बाल सँबारे हुए, सिर्फ सादी कमीज़, गले में फूलों की एक माला, पैर में फुल-वूट और हाथ में एक मोटी-सीं पुस्तक!

मैंने विस्मित होकर नाम पछा ।

उत्तर मिला-मुझे उमार तेनार ५० कहते हैं।

मैं उठकर उनके गर्छ से लिपट गया। यह वही किन महोदय थे, जिनके कई प्रेम-पत्र मुझे मिल चुके थे। कुशल-समाचार पूछा। पानइलायची से खातिर की। फिर पूछा—आपका आना कैसे हुआ ?

उन्होंन कहा—मकान पर चिलिए, तो सब बृचांत कहूँगा। मैं आपके घर गया था वहाँ मालूम हुआ, आप यहाँ हैं। पृष्ठता हुआ चका आया।

मैं उमापतिजी के साथ घर चलने का उठ खड़ा हुआ। जब वह कमरे के बाहर निकळ गये, तो मेरे मित्र ने पूछा—यह कौन साहब हैं!

मैं- मेरे एक नये दोस्त है।

मित्र—बरा इनवे दोशियार रहिएगा। मुझे तो उचक्के से माल्म होते हैं। मैं—आपका अनुमान गड़त है। आप इमेशा आदमी को उसकी सज्ञध्व से परखा करते हैं। पर मनुष्य कपड़ों में नहीं, हृदय में रहता है।

मित्र—खैर, थे रहस्य की बातें तो आप जानें ; मैं आपको आगाह किथे रेता हूँ।

मैंने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। उमापतिजी के साथ घर पर आया। बाबार से भोजन मँगवाया। फिर बातें होने छगीं। उन्होंने मुझे अपनी कई कविताएँ सुनायीं। स्वर बहुत सरस और मधुर था।

किवताएँ तो मेरी समझ में खाक न आयीं, पर मैंने तारीफों के पुछ बौंब दिये। झ्म-झ्मकर वाह, वाह! करने छमा; जैसे मुझसे बढ़कर कोई काव्य-रितक सभार में न होगा। संध्या को हम रामछीछा देखने गये। छौटकर उन्हें किस मोजन कराया। अब उन्होंने अपना वृत्तांत सुनाना शुरू किया। इस समस्

वह अपनी पत्नी को छेने के छिए कानपुर जा रहे हैं। उनका मकान क:नपुर ही में है। उनका विचार है कि एक मासिक पत्रिका निकालें। उनकी कविताओं के लिए एक प्रकाशक १०००) देता है ; पर उनकी इच्छा तो यह है कि उन्हें पहले पत्रिका में क्रमशः निकालकर फिर अपनी ही लागत से पुस्तकाकार छपवायें। कानपुर में उनकी जमींदारी भी है; पर वह साहित्यक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। जमींदारी से उन्हें घृणा है। उनकी स्त्री एक कन्या-विद्यालय में प्रधानाध्यापिका है। आशी रात तक बातें होती रहीं। अब उनमें से अधिकांश याद नहीं हैं। हाँ ! इतना याद है कि हम दोनों ने मिलकर अपने माबी जीवन का एक कार्य-क्रम तैयार कर लिया था । मैं अपने भाग्य को सराहता था कि भगवान् ने बैठे-बिठाये ऐसा सच्चा मित्र भेज दिया । आधी रात बीत गयी, तो डोरे । उन्हें दूसरे दिन ८ बजे की गाड़ी से जाना था । मैं जब सोकर उठा. तब ७ वज चुके थे। उमापतिजी मुँह-हाथ धोये तैयार बैठे थे। बोछे-अब आज्ञा दीजिए-लीटते समय इघर ही से जाऊँगा। इस समय आपको कुछ कष्ट दे रहा हूँ। क्षमा की जिएगा। मैं कल चला तो प्रातःकाल के ४ बजे थे। दो बजे रात से पड़ा जाग रहा था कि कहीं नींद न आ जाय। बल्कि यों तमिश्रप कि सारी रात जागना पड़ा ; क्यों चलने की चिन्ता लगी हुई थी। गाई। में बैठा ता झपकियाँ आने लगीं। कोट उतारकर रख दिया और लेट गया, तुरंत नींद आ गयी। मुगळसराय मैं नींद खुळी। कोट गायब ! नीचे-उपर, चारों तरफ देखा, कहीं पता नहीं । समझ गया, किसी महाश्रय ने उड़ा दिया। सोने की सजा मिल गयी। कोट में ५०) खर्च के लिए रखे थे : वे भी उसके साथ उड़ गये। आप मुझे ५०) दें। पत्नी को मैके से लाना है; कुछ कपड़े वगैरह के जाने पहुँगे। फिर ससुराह में सैकड़ों तरह के नेग-जोग हगते हैं। कदम-कदम पर रुपये खर्च होते हैं। न खर्च की जिए, तो हँ ही हो। मैं इघर से छौटूँगा, तो देता बाऊँगा।

मैं बड़े संकोच में पड़ गया। एक बार पहले भी धोखा खा चुका था। तुरंत भ्रम हुआ कहीं अबकी फिर वहीं दशा न हो। लेकिन शीघ्र ही मन के इस अविश्वास पर लिजित हुआ। संसार में भी मनुष्य एक से नहीं होते। यह बेचारे इतने सज्जन हैं। इस समय संकट में पड़ गाये हैं। और मैं मिथ्या संदेह में पड़ा हुआ हूँ। घर में आकर पत्नी से कहा—तुम्हारे पास कुछ रूपये तो नहीं हैं ?

स्त्री-क्या करोगे !

, मैं—मेरे मित्र जो कड आबे हैं, उनके रूपये किसी ने गाड़ी में चुरा छिये। उन्हें बीबी को बिदा कराने समुराल बाना है। लौटती बार देते जायँगे।

पत्नी ने व्यंग्य करके कहा — तुम्हारे यहाँ जितने मित्र आते हैं, सब दुम्हें ठगने ही आते हैं सभी संकट में पड़े रहते हैं। मेरे पास रूपये नहीं है।

मैने खुशामद करते हुए कहा—छाओं देदो। वेचारे तैशार खड़े हैं। गाड़ी छूट जायगी।

स्त्रो-कह दो, इस समय घर में रुपये नहीं हैं।

में त्यह कह देना आसान नहीं है। इसका अर्थ तो यह है कि मैं दिरिष्ट्र ही नहीं, मित्र-हीन भी हूँ; नहीं तो क्या मेरे किये ५०) का भी इंतिज्ञाम न हो सकता। उमापित को कमा विश्वास न आयेगा कि मेरे पास राये नहीं हैं। इससे तो कहीं अच्छा हो कि साफ-साफ यह कह दिया जाय कि 'इमको आर पर मरोसा नहीं है, इस आपको रुपये नहीं दे सकते।' कम-से-कम अपना पर्दी तो दका रह जायगा।

श्रीमती ने हुँस अकर संदूक की कुझी मेरे आगे फेंक दी और कहा— दुम्हें जितना बहस करना आता है, उतना कहीं आदिमियों को परखना आता, तो अब तक आदमी हो गये होते! ले जाओ, दे दो। किसी तरह दुम्हारी भरनाद तो बनी रहे। लेकिन उधार समझकर मत दो, यह समझ लो कि पानी में फेंके देते हैं।

मुझे आम खाने ने काम था, पेड़ गिनने ने नहीं। चुपके से रूपये निका के मीर बाकर उमानि को दे दिये। फिर बौटती बार आकर रूपये दे जाने का आकार रूपये दे जाने का

बातर्वे दिन शाम को वह घर से छोट आये। उनकी पत्नी और पुत्री भी अयं थी। मेरी पत्नी ने शक्कर और दही खिळाकर उनका स्वागत किया। गूँ इ-रिवार्ड के २) दिये। उनकी पुत्री को भी मिठाई खाने को २) दिये। मैंने स्विका या, उमापित आते ही आते मरे क्पये गिनने छगेंगे; के किन उन्होंने पहर रात गये तक रुपयों का नाम भी नहीं किया। जब मैं घर में सोने गया, तो बीबी से कहा—इन्होंने तो रुपये नहीं दिये जी !

पत्नी ने व्यंग्य से हॅसकर कहा—तो क्या सचमुच , तुम्हें आशा थी कि वह आते ही आते तुम्हारे हाथ में रुपये रख देंगे ? मैंने तो तुमसे पहले ही कह दिया था कि फिर पाने की आशा से रूपये मत दो ; यही समझ लो कि किसी मित्र को, सहायतार्थ दे दिये। के किन तुम भी विचित्र आदमी हो।

मैं टिजित और चुन हो रहा। उमापित जी दो दिन रहे। मेरी पत्नी उनका यथोचित आदर-सरकार करती रही। लेकिन मुझे उतना संतोष न या। मैं समझता था, इन्होंने मुझे घोखा दिया।

तीसरे दिन प्रातःकाल वह चलने को तैयार हुए। मुझे अन भी आशा थी, कि वह कपये देकर जायेंगे। लेकिन जब उनकी नई रामकहानी सुनी, तो सजाटे में आ गया। वह अपना विस्तरा बाँधते हुए बोळे—बड़ा ही खेद है कि मैं अबकी बार आपके कपये न दे सका। बात यह है कि मकान पर पिताजों सें भेंट ही नहीं हुई। वह तहसील-बस्ल करने गाँव चले गये थे। और मुझे इतना अवकाश न था कि गाँव तक जाता। रेल का रास्ता नहीं है। बैल-गाड़ियों पर जाना पहता है। इसलिए मैं एक दिन मकान पर रहकर समुराल चला गया। बहाँ सब कपये खर्च हो गये। बिदाई के कपये न मिल जाते, तो यहाँ तक आ़ना किन था। अब मेरे पास रेल का किराया तक नहीं है। आप मुझे रूप) और दे दें। मैं वहाँ जाते ही मेज दूँगा। मेरे पास इक्के तक का किराया नहीं है।

जी में तो आया कि टक सा जवाब दे दूँ; पर इतनी अशिष्टता न हों सकी। फिर पत्नी के पास गया और रुपये मौंगे। अवका उन्होंने बिना कुछ कहे-सुने क्पये निकालकर मेरे इवाळे कर दिये। मैंने उदासीन भाव से क्पये उमापतिर्जा को दे दिये। जब उनकी पुत्री और अर्थांगिनी जीने से उतर गईं। तो उन्होंने बिस्तर उठाया और सुझे प्रणाम किया। मैंने बैठे-बैठे सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्हें सहक तक पहुँचाने भी न गया।

एक सप्ताह के बाद उमापितजी ने लिखा—मैं कार्यवश बरार जा रहां हूँ। होटकर रूपने मेजूँगा। १५ दिन के बाद मैंने एक पत्र लिखकर कुशल-समाचार पूछे । कोई उत्तर न आया । १५ दिन के बाद फिर रुपयों का तकाजा किया । उसका भी कुछ जवाब न मिला । एक महीने के बाद फिर तकाजा किया । उसका भी यही हाल ! एक रजिस्टरी पत्र मेजा । वह पहुँच गया, इसमें संदेह नहीं ; लेकिन-जवाब उसका भी न आया । समझ गया, समझदार जोरू ने जो कुछ कहा था, वह अक्षरशः सत्य था । निराश होकर चुप हो रहा ।

इन पत्रों की मैंने पता से चर्चा भी नहीं की और न उसी ने कुछ इस बारे में पूछा।

## ( २ )

्र इस कपट-व्यवहार का मुझ पर वही असर पड़ा, जो साधारणतः स्वामाविक क्ष्म से पड़ना चाहिए था। कोई ऊँची और पित्र आत्मा इस छळ पर भी अटल रह सकती थी। उसे यह समझकर संतोष हो सकता था कि मैंने अपने कर्तव्य को पूरां कर दिया। यदि ऋणी ने ऋण नहीं चुकाया, तो मेरा क्या अपराध ! पर मैं इतना उदार नहीं हूँ। यहाँ ता महीनों सिर खपाता हूँ, फक्रम विसता हूँ, तब जाकर नगद-नारायण के दर्शन होते हैं।

इसी महाने की बात है। मेरे यत्राख्य में एक नया कंगोजीटर विहार-प्रांत से आया। काम में चतुर जान पड़ता था। मैंने उसे १५) मासिक पर नौकर मूख किया। पहले किसी अँगरेजी स्कूड में पढ़ता था। असहयोग के कारण पढ़ना छोड़ बैटा था। घरवालों ने किसी प्रकार की सहायता देने से इनकार किया। विवश होकर उसने जीविका के किस यह पेशा अख्नियार कर लिया। कोई १७-१८ वर्ष की अस थी। स्वभाव में गमीरता थी। बात-चीत बहुत सही से करता था। यहाँ आने के तीसरे दिन बुखार आने लगा। दी-चार दिन तो ज्यों त्यों करके काटे, लेकिन जब बुबार न छूटा, तो घररा गया। घर की याद आई। और कुछ न सही, घरवाल क्या दवा-दरपन भी न करेंगे। कर की याद आई। और कुछ न सही, घरवाल क्या दवा-दरपन भी न करेंगे। कि पास आंकर बोला—महाशय, में बीमार हो गया हूं। आप कुछ दपये दे की वर सकता था। में उससे मंजी माँति परिचित था। यह भी जानता कि यहाँ रहकर वह कभी स्वास्थ्य-छाम नहीं कर सकता। उसे सचमुन

सहायता की जरूरत थी; पर मुझे शंका हुई कि कहीं यह भी रुपये हंज्ञम न कर काय। जब एक विचार-शील, सुयोग्य, विद्वान् पुरुष घोखा दे सकता है; तो ऐसे अर्द्धशिक्षित नवयुक्क से कैसे यह आशा की जाय कि वह अपने वचन का पाइन करेगा ?

मैं कई मिनट तक घोर संकट में पड़ा रहा। अंत में बोला—मई, मुझे तुम्हारी दशा पर बहुत दुःख है। मगर मैं इस तमय कुछ न कर सक्ँगा। बिछकुल खाली हाथ हूँ। खेद है।

यह कोरा जवाब सुनकर उसकी आँखों से आँस् गिरने छगे। वह बोला— आप चाहें तो कुछ न कुछ प्रबन्ध अवस्य कर सकते हैं। मैं बाते ही आपके रूपये भेज दूँगा।

मैंने दिल में कहा—यहाँ तो तुम्हारी नीयत साफ़ है, लेकिन घर पहुँचकर भी यही नीयत रहेगी, इसका क्या प्रमाण है ? नीयत साफ रहने पर भी मेरे कपये दे सकोगे या नहीं, यही कौन जाने ? कम-से-कम तुमसे वस्ल करने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। प्रकट में कहा—इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन खेद है कि मेरे पास कपये नहीं है। हाँ, तुम्हारी जितनी तनस्त्राह निकलती हो वह ले सकते हो।

उसने कुछ जवाब नहीं दिया। किं-कर्तव्य विमूढ़ की तरह एक बार आकाश की ओर देखा और चला गया। मेरे हृदय में कठिन वेदना हुई। अपनी स्वार्थपरता पर ग्लानि हुई। पर अंत को मैंने जो निश्चय किया या, उसी पर स्थिर रहा। इस विचार से मन को संतोष हो गया कि मैं ऐसा कहाँ का बनी हूँ जो यों क्पये पानी में फेंकता फिक्ट।

यह है उस कपट का परिणाम, जो मेरे किव मित्र ने मेरे साथ किया !

माल्म नहीं, आगे चलकर इस निर्देयता का क्या कुफल निकलता; पर सीमाग्य से उसकी नौबत न आई। ईश्वर को मुझे इस अपयश से बचाना मंजूर था। जब वह ऑंखों में ऑस्-भरे मेरे पास से चला, तो कार्यालय के एक क्रुक, पं पृथ्वीनाय से उसकी मेंट हो गयी। पण्डितजी ने उससे हाल पूछा। पूरा बृद्धांत सुन देने पर बिना किसी आगे-पीछे के उन्होंने १५) निकालकर, उसे दे दिये। ये इपये उन्हें कार्यालय के मुनीम से उधार लेने पड़े। मुझे यह हाल मालूम हुआ, तो हृदय के ऊपर से एक बोझ-सा उतर गया। अब वह वेचारा मजे से अपने घर पहुँच जायगा। यह संतोष मुफ्त ही में प्राप्त हो गया। कुछ अपनी नीचता पर लज्जा भी आई। मैं लंबे-लंबे लेलों में दया, मनुष्यता और सद्व्यवहार का उपदेश किया करता था; पर अवसर पहने पर साफ जान बचाकर निकल गया! और, यह वेचारा क्लर्क, जो मेरे लेलों का मक्त था, हतना उदार और दयाशील निकला! गुरू गुड़ ही रहें, चेला शक्कर हो गये। खैर, उसमें भी एक व्यंग्य-पूर्ण संतोष था कि मेरे उपदेशों का असर मुझ पर न हुआ, न सही; दूसरों पर तो हुआ! चिराग के तल अँचेरा रहा तो क्या हुआ, उसका प्रकाश तो फैल रहा है! पर, कहीं बचा को कार्य न मिले (और शायद हो मिलें, इसकी बहुत कम आशा है) तो खूब छकेंगे। हजरत को आड़े हाथों लूँगा। किंतु मेरी यह अभिलाबा न पूरी हुई। पाँचवें दिन क्राये आ गये। ऐसी और आँखें खोल देनेवाली यातना मुझे और कभी नहीं मिली थी। खैरियत यही थी कि मैंने इस घटना की चर्चा स्त्री से नहीं की थी; नहीं तो मुझे घर में रहना भी मुश्कल हो जाता।

है, यथा शक्ति किसी को घोखा नहीं देता। इन इपयों को मैं तब तक अपने पास नहीं रखूँगो, चब तक उमापित का कोई पत्र न आ जायगा कि क्यों इपये मेजने में इतना विलंब हुआ।

पर इस समय मैं ऐसी उदार बातें सुनने को तैयार न था। हूब हुआ बन मिक गया, इसकी खुशी से फूला नहीं समाता था।

## राज्य-भक्त

सच्या का समय था। लखनऊ के बादशांह नासिरूदीन अपने मुसाहर्वी और दरबारियों के साथ बाग की सैर कर रहे थे। उनके सिर पर रतनं जटित मुकुट की जगह अँग्रेजी टोनी थी। वस्त्र भी अँग्रेजी ही थे। मुसाहवों में पाँच अँग्रेन थे। उनमें से एक ने कुछे पर सिर रखकर बादशाह चल रहे थे। तीन-चार हिंदुस्तानी भी थे। उनमे एक राजा वख्तावर्षिंह थे। वह बादशाही सेना के अध्यक्ष थे। उन्हें सब लोग ''जेनरल'' कहा करते थे। वह अधेड़ आदमी थे। शरीर खूब गठा हुआ था। लखनवी पहनावा उन पर बहुत सजता था। मुख से विचार-शीलता झलक रही थी। दुनरे महाशय का नाम रोशनुहीला था। यह राज्य के प्रधान मत्री थे। बड़ी-बड़ी मूँ छैं और नाटा डील था, जिसे केंचा करने के लिए वह तनकर चलतें थे। नेत्रों से गर्व टपक रहा था। शेष छोगों में एक कोतवाळ या और दो बादशाह के रखक । यदा पे अभी १६ वीं श्वताब्दी का आरभ ही था, पर बादशाह ने अँग्रेजी रहन-सहन अख्तियार कर ही थी। भोजन भी पातः अँग्रेजी ही करते थे। अँग्रेजी पर उनका अधीम विस्वास था। वह सदैव उनका पक्ष किया करते थे। मजाल न थी कि कोई बहै-से-बड़ा राजा या राजकर्मचारी किसी अँग्रेज से बराबरी करने का साइस कर सके।

अगर किसी में यह हिम्मत थी, तो वह राजा बख्तावरसिंह थे। उनसे कंपनी का बढ़ता हुआ अधिकार न देखा जाता था; कंपनी की उस सेना की संख्या जो उसने अवध के राज्य की रक्षा के लिए लखनऊ में निमुक्त की थी, दिन-दिन बढ़ती जाती थी। उसी परिमाण से सेना का व्यय भी बढ़ रहा था। राज-दरबार उसे चुका न सकने के कारण कंपनी का ऋणी होता जाता था। बादशाही सेना की दशा हीन से हीनतर होती जाती थी। उसमें न संगठन था, न बढ़। बरसों तक सिपाहियों का वेतन न मिलता था। शक्त सभी पुराने थे। वदीं फटी हुई। कवायद का नाम नहीं। कोई उनका पूछनेताळा न था। अगर गाजा बख्डावरसिंह वेतन-इदि या नये शक्तों के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न करते,

तो कंपनी का रेज़िडेंट उसका घोर विरोध और राज्य पर विद्रोहात्मक शक्त-सैचार का दोषागेपण करता था। उधर से डॉट पड़ती, तो बादशाह अपना गुरुषा राजा साहब पर उतारते । बादशाह के सभी अँग्रेस मुसाहब राजा साहब से शक्ति रहते और उनकी बढ़ खोदने का प्रयास किया करते थे। पर वह राज्य का सेवक एक ओर अवदेखना और दूसरी ओर से चोर विरोध सहते हुए भी अपने कर्तव्य का पालन करता जाता था। मजा यह कि सेना भी उनसे संबुष्ट न थी। सेना में अधिकांश लखनऊ के शोहदे और गुंडे भरे हुए थे। राजा साहब जब उन्हें हटाकर अच्छे-अच्छे जवानों को भरती करने की चेष्ठा करते. तो सारी सेना में हाहाकार मच बाता। छोगों को शंका होती कि यह राजपूतों की सेना बनाकर कही राज्य ही पर तो हाथ नहीं बढ़ाना चाहते ? इसलिए मुसलमान भी उनसे बदगुमान रहते थे। राजा साहब के मन में बार-बार प्रेरणा होती कि इस पद को त्यागकर चले जायें : पर यह भय उन्हें रोकता या कि मेरे हटते ही अँग्रेकों की बन आयेगी और बादशह उनके हाथों में कठपुतली बन बायँगे, रही-सही सेना के साथ अवध-राज्य का अस्तित्व भी मिट नायगा । अतएव इतनी कठिनाइयों के होते हुए भी चारों ओर वैर-विरोध से घिरे होंने पर भी. वह अपने पद से इटने का निश्चय न कर सकते थे। सबसे किटन समस्या यह थी कि रोशनुद्दौला भी राजा साइव से खार खाता था। उसे सदैव शंका रहती कि यह मराठों से मैत्री करके अवध-राज्य को मिटाना चाहते 🧗 । इसिटिए वह राजा साहब के प्रत्येक कार्य में वाघा डालता रहता था। उसे अब भी आशा थी कि अवध का मुसलमानीराज्य अगर जीवित रह सकता है तो अँग्रेजों के संरक्षण में ; अन्यथा वह अवश्य हिन्दुओं की बढ़ती हुई शक्ति का ग्रास बन नायगा।

वास्तव में बख्तावरसिंह की दशा अत्यंत करण थी। वह अपनी चतुराई से जिह्ना की भाँति दाँतों के बीच में पड़े हुए अपना काम किये जाते थे। यों तो वह स्वभाव के अक्ख़ है ये, अपना काम निकालने के लिए मधुरता और मृदुलता, शील और विनय का आवाहन करते रहते थे। इससे उनके व्यवहार में कृत्रिमता आ जाती थी और वह शृषुओं को उनकी ओर से और भी सशंक बना देती थी।

बादशाह ने एक अँग्रेज-मुसाहब से पूछा—तुमको माल्म है, मैं तुम्हारी कितनी खातिर करता हूँ ? मेरी सब्तनत में किसी की मजाल नहीं कि वह किसी अँग्रेज को कड़ी निगाहों से देख सके।

अँग्रेन-मुगहन ने थिर छुकाकर जवाब दिया — हम हुजूर की इस मिहरवानी को कभी नहीं भूछ सकते।

बा॰—इमामहुसैन की कसम, अगर यहाँ कोई आदमी तुम्हें तकलीफ दे, तो मैं उसे फीरन ज़िंदा दिवार में चुनवा दूँ।

बादशाह की आदत थी कि वह वहुधा अपनी अँग्रेजी टोपी हाथ में लेकर उसे उँगली पर नचाने लगते थे। रोज़ रोज़ नचाते नचाते टोपी में उँगळी का घर हो गया था। इस समय जो उन्होंने टोपी उठाकर उँगली पर रखी, तो टोपी में छेद हो गया। बादशाह का ध्यान अँग्रेज़ों की तरफ था। बख्तावरसिंह बादशाह के मुँह से ऐसी बाते सुनकर कवाब हुए जाते थे। उक्त कथन में कितनी खुशामद, कितनी नीचता और अवध की प्रजा तथा राजों का कितना अपमान था! और लोग तो टोगी का छिद्र देखकर हँसने लगे, पर राजा बख्तावरसिंह के मुँह से अनायास निकल गया—हुजूर, ताज में सूराख हो गया।

राजा साइब के शतु थो ने तुरत कानों पर उँगिलियाँ रख ली। बादशाह को भी ऐसा मालूण हुआ कि राजा ने मुझ पर व्यंग्य किया। उनके तेवर बदल गये। अँग्रेज़ों और अन्य समासदों ने इस प्रकार काना फूनी शुरू की, जैसे कोई महान् अनर्थ हो गया। राजा साइब के मुँह से अनग्रेल शब्द अवस्य निकले। इसमें कोई संदेह नहीं था। संभव है, उन्होंने जान पृश्वकर ब्यंग्य न किया हो, उनके दुःखी हुदय ने साधारण चेतावनी को यह तीव का दें दिया हो; पर बात बिगड़ ज़रूर गयी थी। अब उनके शत्रु उन्हें कुचलने के ऐसे सुन्दर अव-सर को हाथ से क्यों जाने देते!

राजा साहब ने सभा का यह रंग देखा, तो खून सर्द हो गया। समझ एमें, आज शतुओं के पने में फॅस गया और ऐसा बुरा फैंसा कि भगवान् ही निकालें, तो निकल सकता हूँ।

बादशाह ने कोतवाल से लाल आँखें करके कहा-इस नम कहराम को कैद

कर को और इसी वक्त इसका सिर उड़ा.दो। इसे मादम हो जाय कि बाद-शाहों से बेअदबी करने का क्या नतीबा होता है।

कोतवाल को बहुसा 'जेनरल' पर हाथ बढ़ाने की हिम्मत न पड़ी। रोशनुदौला ने उससे इशारे से कहा—खड़े सोचते स्या हो, पकड़ लो, नहीं तो दुम भी हसी आग में जल जाओगे।

तब कोतवाल ने आगे बढ़कर बख्तावरिंह को गिरफ्तार कर लिया। एक क्षण में उनकी मुक्कें कस दी गईं। लोग उन्हें चारों ओर से घेरकर करल करने के चले।

° बादशाह ने मुसाहबों से कहा—मैं भी वहीं चलता हूँ। जरा देखूँगा कि नमकहरामों की लाश क्योंकर तङ्गती है।

कितनी घोर पशुता थी ! यही प्राणी जरा देर पहळे बादशाह का बिश्वास-पात्र था !

एकाएक बादशाह ने कहा-पहले इस नमकहराम की खिलभत उताह लो। मैं नहीं चाहता कि मेरी खिलभत की बेहज्ज़त हो।

किसकी मजाल थो जो जरा भी जवान हिका सके। सिपाहियों ने राजी

साहब के वस्त्र उतारने शुरू किये। दुर्भाग्यवश उनके एक जेव से पिस्तौळ निकल आई। उसकी दोनों नालियों भरी हुई थी। पिस्तौळ देखते ही बादशाह को आँखों से चिनगारियों निकलने लगी। बोले—कसम है इज़रत हमामहुसैन की अब इसकी जॉबल्शी नहीं कहँगा। मेरे साथ मरी हुई पिस्तौळ की क्या जहरत कि सह हसकी नीयत में फित्र था। अब मैं इसे कुचों से नुचवाऊँगा। (मुसाहबैं की तरफ देखकर) देखी तुम लोगों ने इसकी नीयत! मैं अपनी आस्तीन में

अँग्रेजों को केवल राजा साहब को नीचो दिखाना मंजूर था। वे उन्हें अपना मित्र बनाकर जितना काम निकाल सकते थे उतना उनके मारे जाने से नहीं। इसी से एक अँग्रेज-मुसाहब ने कहा— मुझे तो इसमें कोई गैरमुनासिब बात नहीं। मालूम होती। जेनरल आपका बाढीगार्ड (रक्षक) है। उसे हमेशा हथियार-बंद

सौंप पाळे हुए था। आप लोगों के खयाल में इसके पास भरी हुई भिस्तील का

निकंदना क्या माने रखता है ?

रहना चाहिए। खासकर जब आपकी खिदमत में हो। नहीं मालूम, किस वक्त इसकी जरूरत आ पड़े।

दूसरे अँग्रेज-मुसाइनों ने भी इस निचार की पृष्टि की। बादशाइ के की की ज्वाला कुछ शान्त हुई। अगर ये ही बातें किसी हिन्दुस्तानी मुसाइन की जवान से निकली होतों, तो उसकी जान की खैरियत न थी। कशचित अँग्रेनों को अपनी न्याय-परता का नमूना दिखाने ही के लिए उन्होंने यह प्रश्न किया था। बोले—कसम इजरत इमाम की, तुम सब-के-सब शेर के मुँह से उसका शिकार छीनना चाहते हो ! पर मैं एक न मानूँगा, बुलाओ कसान साइन को। मैं उनसे यही सवाल करता हूँ। अगर उन्होंने भी तुम लोगों के ख्वयाल की ताईद की, तो इसकी जान न लूँगा। और अगर उनकी राय इसके खिलाफ हुई, तो इस मक्कार को इसी वल्त जहन्तुम भेज दूँगा। मगर खबरदार, कोई उनकी तरफ किसी तरह का इशारा न करे; वर्ना मैं जरा भी रू-रिआयत न करूँगा। सब-के-सब सिर झकाथे बैठे रहें।

कसान साहब थे तो राजा साहब के आउरदे, पर इन दिनों बाद्शाह की उन पर विशेष कुपा थी। वह उन सच्चे राज-भक्तों में थे, जो अपने को राजा का नहीं, राज्य का सेवक समझते हैं। वह दरवार से अळग रहते थे। बादशाह उनके कामों से बहुत संतुष्ट थे। एक आदमी तुरन्त कसान साहब को बुळा छाया। राजा साहब की जान उनकी मुट्ठी में थी। रोशनुद्दौला को छोड़ कर ऐसा शायद एक व्यक्ति भी न था, जिसका हृद्य आशा और निराधा से न धहक रहा हो। सब मन में भगवान् से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कसान साहब किसी तरह से इस समस्या को समझ जायँ। कसान साहब आये, और उद्गती हुई दृष्टि से सभा की ओर देखा। सभी की ऑखें नीचे छुकी हुई थीं। वह कुळ अनिश्चित भाव से सिर छकाकर खडे हो गये।

बादशाह ने पूछा—मेरे मुसाइनों को अपनी जेन में भरी हुई पिस्तौळ स्खना मुनासिन है या नहीं !

दरबारियों की नीरवता, उनके आशंकित चेहरे और उनकी चिंतायुक्त अधीरता देखकर कसान साहब को वर्तमान समस्या की कुछ टोह मिछ गयी। बह निर्मीकमान से बोके—हुजूर, मेरे खयाल में तो यह उनका फ़र्ज है। बादशाह के दोस्त-दुरमन सभी होते हैं। अगर मुसाइब छोग उनकी रक्षा का भार न छेंगे, तो कौन देगा ! उन्हें सिर्फ पस्तौढ़ ही नहीं, और भी छिपे हुए हथियारों से छैह रहना चाहिए। न जाने कब हथियारों की ज़रूरत आ पड़े, तो वह ऐन वक्त पर कहाँ दोड़ते फिरेंगे !

राजा साहब के जीवन के दिन बाकी थे। बादशाह ने निराश होकर कहा— रोशन, इसे क़ल्ल मत करना, कालकोठरी में कैद कर दो। मुझसे पूछे बगैर इसे दाना-पानी कुछ न दिया जाय। जाकर इसके घर का सारा माल-असवाब ज़ब्त कर हो और सारे खानदान को जेल में बन्द कर दो। इसके मकान की दीवारें ज़मी-दोज़ करा देना। घर में एक फूटी हाँडी भी न रहने पाये।

इससे तो यही कहीं अच्छा था कि राजा साहब ही की जान जाती । खन-दान की बेहज्ज्ञती तो न होती, महिलाओं का अपमान तो न होता, दिरद्रता की चोटें तो न सहनी पड़तीं ! विकार को निकलने का मार्ग नहीं मिलता, तो वह सारे शरीर में फैल जाता है। राजा के प्राण तो बचे, पर सारे खानदान को विक्ति में डालकर !

रौशनुद्दीला को मुँह माँगी मुराद मिली। उसकी ईप्यों कभी इतनी सन्द्रष्ट न हुई थी। वह मगन या कि आज वह काँटा निकल गया, जो वरतों से हृदय में जुभा हुआ था। आज हिन्दू-राज्य का अन्त हुआ। अब मेरा सिक्का चढ़ेगा। अब में समस्त राज्य का विधाता हूँगा। संध्या से पहले ही राजा साहब की सारी स्यावर और जंगम संपत्ति कुक हो गयी। वृद्ध माता-पिता, मुकोमल रमणियाँ, छोंटे-छोटे बालक सब-के-सब जेल में केंद्र कर दिये गये। कितनी करण दशा थी। वे महिलाएँ, जिन पर कभी देवती की भी निगाह न पड़ी थी, खुळे मुँह, नंगे पैर, पाँच घसीटती, शहर की भरी हुई सड़कों और गिल्यों से होती हुई, सिर झकाये, शोक-चित्रों की भाँति, जेल की तरफ चली जाती थीं। सशस्त्र सिगाहियों का एक बड़ा दल साथ था। जिस पुरुष के एक इशारे पर कई घंटे पहले सारे शहर में हलचल मच जाती, उसी के ख़ानदान की यह दुर्दशा!

( २ )

राजा बख्तावरसिंह को बंदी-ग्रह में रहते हुए एक मास बीत गया। वहाँ

उन्हें सभी प्रकार के कष्ट दिये जाते ये। यहाँ तक कि भोजन भी यथासमय न मिलता था। उनके परिवार को भी असहा यातनाएँ दी जाती थीं। छेकिन राना साहब को बंदी-ग्रह में एक प्रकार की शांति का अनुभव होता था। वहाँ प्रति-क्षण यह खटका तो न रहता था कि बादशाह मेरी किसी बात से नाराज न हों जायें: मुसाइव लोग कहीं मेरी शिकायत तो नहीं कर रहे हैं। शारीरिक कथो का सहना उतना कठिन नहीं. वितना कि मानसिक कथों का। यहाँ सब तकळीफें थीं. पर सिर पर तडवार तो नहीं छटक रही थी । उन्होंने मन में निश्चय किया कि अब चाहे बादशाह मुझे मुक्त भी कर दें, मगर मैं राज-काज से अलग ही रहूँगा। इस राज्य का सूर्य अस्त होनेवाला है ; कोई मानवी शक्ति उसे विनाश-दिशा में छीन होने से नहीं रोक सकती। ये उसी पतन के खक्षण है। नहीं तो क्या मेरी राज-भक्ति का यही पुरस्कार मिळना चाहिए था ? मैंने अब तक कितनी कठिनाइयों से राज्य की रक्षा की है, यह भगवान् ही जानते हैं। एक ओर तो बादशाह की निरंकुशता, दूसरी ओर बळवान् और युक्ति संपन्न शत्रुओं की कूटनीति-इस शिला और भैंवर के बीच में राज्य की नौका को चलाते रहना कितना कष्टसाध्य था ! शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा होगा. जिस दिन मेरा चिच प्राण शका से आंदोलित न हुआ हो। इस सेवा. भक्ति और •तल्लीनता का यह पुरस्कार है ! मेरे मुख से व्यग्य-शब्द अवस्य निकन्ने छेकिन उनके लिए इतना कटोर दण्ड । इससे तो यह कहीं अच्छा था कि मैं कत्ल कर दिया गया होता अपनी आँखों से अपने परिवार की यह दुर्गति तो न देखता है सुनता हूँ. पिताजी को धोने के लिए चटाई नहीं दी गयो है ! न जाने स्त्रियों पर कैसे-कैसे अत्याचार हो रहे होगे। छेकिन इतना जानता हूँ कि प्यारी सुखदा अन्त तक अपने सतीत्व की रक्षा करेगी ; अन्यथा प्राण त्याग देगी । मुझे इन बेडियो की पर्वा नहीं। पर सुनता हूँ, छड़को के पैरों में भी बैडियाँ डाली गयी 🖁। यह सब इसी कुटिल रौशनुहौला की शरारत है। जिसका जी चाहे, इस समय सता छे, कुचल छे ;मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। भगवान् से यही प्रार्थना है कि अब संसार से उठा छै। मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना था, कर चुका, और उसका खूब फड पा चुका। मेरे-कैसे आदमी के लिए संसार में स्थान नहीं है।

राजा इन्हीं विद्यारों में डूबे थे। सहसा उन्हें अपनी काल कोठरी की ओर किसी के आने की आहट मिली। रात बहुत जा जुकी थी। चारों ओर सवाटा छाथा था, और उस अधकारमय सवाटे में किसी के पैरों की चाप स्पष्ट सुनाई देती थी। कोई बहुत पाँव दवा-दवाकर चला आ रहा था। राजा साहव का कळेजा पक घक करने लगा। वह उठकर खड़े हो गये। हम निःश्लं और मितिकार के लिए असमर्थ होने पर भी बैठे-बैठे वारों का निशाना नहीं बनना चाहते। खड़े हो जाना आस्मरक्षा का अन्तिम प्रयत्न है। कोठरी में ऐसी कोई चस्तु न थी, जिससे वह अपनी रक्षा कर सकते। समझ गये, अंतिम समय आ गया। शतुओं ने इस तरह मेरे प्राण लेने की ठानी है। अच्छा है, जीवन के साथ इस विपत्ति का भी अंत हो जायगा।

एक क्षण में उनके समुख एक आदमी आकर खड़ा हो गया। राजा साहब ने पूछा — भीन है ?

उत्तर मिळा-मैं हूँ आपका सेवक।

राजा—ओ हो, तुम हो कप्तान! मैं शंका मैं पढ़ा हुआ था कि कहीं शत्रुओं ने मेरा बध करने के लिए कोई दूत न मेजा हो।

क्तान—शत्रुओं ने कुछ और ही ठानी है। आज बादशाह-सलामत की जान बचती नहीं नज़र आती।

राजा-अरे ! यह क्योंकर ?

कतान—जबसे आपको यहाँ नजरवन्द किया गया है, लारे राज्य में हाहा-कार मचा हुआ है। स्वार्थी कर्मचारियों ने छूट मचा रखी है। अँग्रेजों की खुदाई फिर रही है। जो जी में आता है, करते हैं; किसी की मजाल नहीं कि चूँ कर सके। इस एक महीने में शहर के सैकड़ों बड़े-बड़े रईस मिट गये। रोशनुदौला की बादशाही है। बाज़ारों का भाव चढ़ता जाता है। बाहर से व्यापारी लोग डर के मारे कोई चीज़ ही नहीं लाते। दूकानदारों से मनमानी रकमें मह-सूख के नाम पर वस्ल की जा रही हैं। गल्ले का भाव इतना चढ़ गया है कि कितने ही घरों में चूल्हा जलने की नौबत नहीं आती। सिगाहियों को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। वे जाकर दूकानदारों को छटते हैं। सारे राज्य में बद-समली हो रही है। मैंने कई बार यह कैफियत बादशाह-सलामत के कानों तक पहुँचाने कीं कोशिश की; मगर वह यह तो कह देते हैं कि मैं इसकी तहकीकात करूँगा, और फिर बेखबर हो जाते हैं। आज शहर के बहुत-छे दूकानदार फिरयाद छेकर आये थे कि हमारे हाल पर निगाह न की गई, तो हम शहर छोड़कर कहीं और चले जायँगे। किस्तानों ने उनको सख्त कहा, धमकाया, छेकिन उन्होंने जब तक अपनी सारी मुसीबत न बयान कर ली, वहाँ से न हटे। आखिर जब बादशाह-सलामत ने उनको दिलासा दिया. तो चले गये।

राबा-बादशाह पर इतना असर हुआ, मुझे तो यही ताज्जुब है !

कप्तान— असर-वसर कुछ नहीं हुआ। यह भी उनकी एक दिल्लगी है। शाम को खास मुसाइवों को बुलाकर हुक्म दिया है कि आब मैं भेस बदलकर शहर का गश्त करूँ गा; तुम लोग भों भेस बदले हुए मेरे साथ रहना। मैं देखना चाहता हूँ कि रिआया क्यों इतनी घकराई हुई है। सब लागे मुझसे दूर रहेँ, किसी को न मालूम हो कि मैं कौन हूँ। रोशनुदीला और पाँचों अँग्रेज-मुसाइव साथ रहेंगे।

राजा-तुम्हें क्योंकर यह बात माद्रम हो गयी ?

कतान—मैंने उसी ॲग्रेब इज्जाम को मिला रखा है। दरवाह में जो कुछ होता है, उसका पता मुझे मिल जाता है। उसी की सिफारिश से आपको ख़िद-मत में हाज़िर होने का मौका मिला। (घड़ियाल में १० वजते हैं) ग्यारह बजे चलने की तैयारी है। बारह बज़ते-बजते लखनऊ का तख्त खाली हो जायगा।

राजा ( घवराकर ) — स्या इन सबों ने उन्हें कल्ल करने की साजिश कर रखी है ?

करान — जी नहीं ; कत्ल करने से उनका मंशा न पूरा होगा । बादशाह को बाजार की सैर कराते हुए गोमती की तरफ ले जायँगे । वहाँ अँग्रेज सिपा-दियों का एक दस्ता तैयार रहेगा । वह बादशाह को फौरन एक गाड़ी पर विठाकर रेज़िडेंसा में ले जायगा । वहाँ रेज़िडेंट साहब बादशाह-सलामत को सस्तानत से इस्तीफा देने पर मजलूर करेंगे । उसी वक्त उनसे इस्तीफ़ा लिखा लिया जायगा और इसके बाद रातों-रात उन्हें कलकर्त्त भेग दिया जायगा ।

राजा-- बढ़ा गजब हो गया। अब तो वक्त बहुत कम है; बादशाह-क्लामत निकळ पड़े होंगे ? कप्तान—ग़ज़ब क्या हो गया ? इनकी जात से किसे आराम था ? दूसरी हुकूमत चाहे कितनी ही खराब हो, इससे अच्छी ही होगी।

राजा-अँग्रेजों की हुकूमत होगी ?

कतान--अँप्रेष इनसे कहीं बेहतर इन्तजाम करेंगे।

राजा (करण स्वर से )—कप्तान! ईश्वर के लिए ऐसी वार्तेन करो। तुमने मुझसे ज़रा देर पहले क्योंन यह कैफ़ियत वयान की!

कप्तान ( आश्चर्य से )—आपके साथ तो बादशाह ने कोई अच्छा सल्ह्य नहीं किया !

राजा—मेरे साथ कितना ही बुरा सल्क किया हो, लेकिन एक राज्य की कीमत एक आदमी या एक खानदान की जान से कहीं ज्यादा होती है। तुम मेरे पैरों की बेड़ियाँ खुकवा सकते हो !

कतान—सारे अवध-राज्य में एक भी ऐसा आदमी न निकड़ेगा, जो बादशाह को सच्चे दिल से दुआ देता हो। दुनिया उनके जुल्म से तंग आ गयी है।

राजा—ुमें अपनों के जुल्म को गैरों की बंदगी से कहीं बेहतर खयाछ करता हूँ। बादशाह की यह हालत गैरों ही के भरोसे पर हुई है। वह इसी लिए किसी की पर्वा नहीं करते कि उन्हें अँग्रेजों की मदद का यकान है। मैं इन किरंगियों की चालों को गौर से देखता आता हूँ। बादशाह के मिज़ाज को उन्होंने विगादा है। उनका मंशा यही था, जो हुआ। रिआया के दिल से बादशाह की इज्जत और मुहब्बत उठ गयी। आज सारा मुल्क बगावत करने पर आमादा है। ये लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वह जानते हैं कि बादशाह की माजूली (गद्दी से हटाये जाने) पर एक आदमी भी आँसून बहावेगा। लेकिन मैं जताये देता हूँ कि अगर इस वक्त तुमने बादशाह को दुसमों के हाथों से न बचाया, तो तुम हमेशा के लिए अपने ही वतन में गुलामी की जंबीरों में बँघ जायोगे। किसी गैर कौम के चाकर बनकर अगर दुम्हें आफियत (शांति) भी मिली, तो वह आफियत न होगी, मौत होगी। गैरों के बेरहम पैरों के नीचे पड़कर तुम हाथ भी न हिला सकीगे, और यह उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में आईनी सल्तनत (वैध शासन) कायम होगी, शेरों के बेरहम पैरों के नीचे पड़कर तुम हाथ भी न हिला सकीगे, और यह उम्मीद कि कभी हमारे मुल्क में आईनी सल्तनत (वैध शासन) कायम होगी,

इसरत का दाग बनकर रह जायगी। नहीं, मुझमें अभी मुल्क की मुहब्बत बाकी है। मैं अभी इतना बेजान नहीं हुआ हूँ। मैं इतनी आसानी से सस्तत को हाथ से न जाने दूँगा, अपने को इतने सस्ते दामों गैरों के हाथों न बेचूँगा, मुल्क की इज्जत को न मिटने दूँगा, चाहे इस कोशिश में मेरी जान ही क्यों न जाय। कुछ और नहीं कर सकता, तो अपनी जान तो दे ही सकता हूँ। मेरी बेडियाँ खोल दो।

कतान-मैं आपका खादिम हूँ, मगर मुक्ते यह मजाज नहीं है।

राजा (जोश में आकर)—जालिम, यह इन बातों का वक्त नहीं है। एक एक पळ हमें तबाही की तरफ लिये जा रहा है। खोल दे ये बेहियाँ। जिस घर में आग लगी है, उसके आदमी खुदा को नहीं याद करते, कुएँ की तरफ दौड़ते हैं।

कप्तान—आप मेरे मुहसिन हैं। आपके हुक्म से मुँह नहीं मोद सकता। लेकिन—

राजा—जल्दी करो, जल्दी करो। अपनी तलवार मुझे दे दो। अब इन तकल्लुफ की बातों का मौका नहीं है।

कप्तान साहब निश्तर हो गये। सजीव उत्साह में बड़ी संकामक शक्ति होती है। यद्यपि राजा साहब के नीति-पूर्ण वार्ताळाप ने उन्हें माकूळ नहीं किया, तथापि वह अनिवार्य रूप से उनकी बेड़ियाँ खोळने पर तत्पर हो गये। उसी वक्त जेळ के दारोगा को बुळाकर कहा—साहब ने हुक्म दिया है कि राजा साहब को फौरन आबाद कर दिया जाय। इसमें एक पळ की भी ताखोर (विलंब) हुई, तो ग्रम्हारे इक में अच्छा न होगा।

दारोगा को मालूम था कि कप्तान साइव और मि॰...में गाड़ी मैत्री है। अगर साइव नाराब हो जायँगे, तो रोशनुदीला की कोई सिफारिश मेरी रक्षा न कर सकेगी। उसने राजा साइव की बेड़ियाँ खोळ दों।

राजा साहब जब तलवार हाथ में लेकर जेळ से निकले, तो उनका हुद्य काज्य-मिक्त की तरंगों से आंदोलित हो रहा था। उसी वक्त घड़ियाळ ने ११ किंकारे।

#### ( )

आधी रात का समय था। मगर लखनक की तंग गलियों में खूब चहल-पहल थी। ऐसा मालूम होता था कि अभी ९ बजे होंगे। सराफें में सबसे .ज्यादा रीनक थी। मगर आश्चर्य यह था कि किसी दूकान पर जवाहरात या गहने नहीं दिखाई देते थे। केवल आदिमियों के आने-जाने की भीड़ थी। जिसे देखो, पौंचों शस्त्रों से सुसज्जित, मूँ छें खड़ी किये, एँटता हुआ चला जाता था। बाजार के मामूली दूकानदार भी निःशस्त्र न थे।

सहसा एक आदमी, भारी साफा बाँचे, पैर की शुटनियों तक नीची कबा पहने, कमर में पटका बाँचे, आकर एक सराफ की दूकान पर खड़ा हो गया। बान पड़ता था, कोई ईरानी सौदागर है। उन दिनों ईरान के व्यापारी खखनऊ में बहुत आते-जाते थे। इस समय ऐसे आदमी का आ जाना असाधारण बात न थी।

सराफ का नाम माधोदास या। बोहा—कहिए मीर साहब, कुछ दिखाऊँ ? सीदागर—सोने का बया निर्ख है !

माधी—( सीदागर के कान के पास मुँह ले जाकर ) निर्ख की कुछ न पूछिए। आज करीन एक महीना से वाजार का निर्ख निगड़ा हुआ है। माल बाजार में आता ही नहीं। लोग दवाये हुए हैं। वाजार में खीफ़ के मारे नहीं काते। अगर आपको .ज्यादा माल दरकार हो, तो मेरे साथ गरीनखाने तक तकलीफ कीजिए। जैसा माल चाहिए, लीजिए। निर्ख मुनासिन ही होगा। इसका इतमीनान रखिए।

, सौदागर--- आ बकल बाजार का निर्ख क्यों विगड़ा दुआ है ! माधो--- क्या आप हाल ही में वारिद हुए हैं !

सौदागर—हों, में आज ही आया हूँ। कहीं पहले की-सी रौनक नहीं नजर आती। कपड़े का बाजार भी सुस्त था। ढाके का एक की मती यान बहुत तलाश करने पर भी न मिला।

माधो-इसके बड़े किस्ते हैं; कुछ ऐसा ही मुआमला है।

सीदागर—डाकुओं का जोर तो नहीं है ? पहळे तो यहाँ इस किस्म की वारदातें न होती थीं।

माधों —अन वह कैफियत नहीं है। दिन-दहाने डाके पड़ते हैं। उन्हें कोतवाल क्या, बादधाह-सलामत भी गिरफ्तार नहीं कर सकते। अन और क्या कहूँ। दीवार के भी कान होते हैं। कहीं कोई सुन छे, तो छेने के देने पड़ जायें।

सौदागर—सेठजी, आप तो पहेिं ज्याँ बुझवाने लगे । मैं परदेसी आदमी हूँ, यहाँ किससे कहने जाऊँगा। आखिर बात क्या है ? बाजार क्यों इतना बिगड़ा हुआ है ! नाज की मंडी की तरफ गया था। सन्नाटा छाया हुआ है ! मोटी जिस भी दुने दामों पर विक रही थी।

माधो ( इवर-उवर चौकन्नो आँखों से देखकर )-एक महीना हुआ; रोशनदीला के हाथ में सियाइ-सफेद का अख्तियार आ गया है। यह सब उन्हीं की बदइन्तजामी का फळ है। उनके पहळे राजा बख्तावरसिंह इमारे मालिक थे। उनके बक्त में किसी की मजाल न यी कि व्यापारियों को टेढी आँख से देख सके। उनका रोव सभी पर छाया हुआ था। फिरंगियों पर उनकी कड़ी निगाह रहती थी। हक्म था कि कोई फिरंगो बाजार में आवे. तो याने का थिपाही उसकी देख-भाल करता रहे। इसी वबह से फिरंगी उनसे बला करते थे। आखिर सर्वो ने रोशनुद्दोला को मिलाकर बल्तावरसिंह को वेकसूर कैद करा दिया। वस तत्र से बाजार में खूट मची हुई है। सरकारी अमले अलग द्रते हैं, फिरंगो अलग नोचते खसोटते हैं। बा चीज चाहते 🕽 . उठा छे बाते 🖥 । दाम माँगा , तो धमिकयाँ देते हैं । शाही दरबार में फरियाद करो, तो उल्टे सजा हाती है। अभी हाल ही में हम सब मिलकर बादबाह-सङामत की खिदमत में हाजिर हुए थे। पहछे तो वह बहुत नारा क हुए, पर आखिर रहमें आ गया। बादशाहों का मिनाज ही तो है। हमारी . एव शिकायतें सुनीं और तसकीन दो कि इम तहकीकात करेंगे । मगर अभी तक तो वही छूट-खसोट जारी है।

इतने में तीन आदमी राजपूती ढंग की मिर्जई पहने आकर दूकान के समने खड़े हो गये। माघोदास उनका रंग-ढंग देखकर चौंका। शाही फौज के सिपाही बहुचा इसी सज-घन से निकळते थे। तीनों आदमी सौदागर को देखकर ठिठके; पर उसने उन्हें कुछ ऐसी निगाहों से देखा कि तीनों आगे कुछ गये। तब सौदागर ने माघोदास से पूछा—इन्हें देखकर तुम क्यों चौंके ?

माधोदास ने कहा—ये फीब के लिपाही हैं! चनले राजा बखतावरसिंह तंजर-बंद हुए हैं, इन पर किसी की दाब ही नहीं रही। खुळे सौंड की तरह बाबारों में चक्कर लगाया करते हैं। सरकार से तळव मिलने का कुछ ठीक तो है नहीं। इस नोच-खसोट करके गुजर करते हैं!—हाँ, तो फिर अगर मरजी हो, तो मेरे साथ घर तक चलिए, आपको माल दिखाऊँ।

सीदागर—नहीं मई, इस वक्त नहीं । सुबह आऊँगा । देर हो गयी है, और मुझे भी यहाँ की हालत देखकर खोफ मालूम होने लगा है।

यह कहकर सौदागर उसी तरफ चला गया, जिपर वे तीनों राजपूत गये थे। थोड़ी देर में तीन आदमी और सराफे में आये। एक तो पण्डितों की उरह नीची चपकन पहने हुए था, सिर पर गोल पिया थी और कंवे पर जरी के काम का शाल । उसके दोनों साथी खिदमतगारों के से कपड़े पहने हुए थे। तीनों इस तरह इबर-उधर ताक रहे थे, मानों किसी को खोज रहे हों। यों ताकते हुए तीनों आगे चले गये। ईरानी सौदागर तीव नेत्रों से इधर-उधर देखता हुआ एक मील चला गया। वहाँ एक छोटा-सा बाग था। एक पुरानी प्रसिजद भी थी। सौदागर वहाँ ठहर गया। एकाएक तीनों राजपूत मसजिद से बाहर निकल आये और बाले—हुजूर तो बहुत देर तक सराफ की दुकान पर वैठे रहे। क्या बातें हुई !

सीदागर ने अभी कुछ जवाब न दिया था कि पीछे से पण्डित और उनके दोनों खिदमतगार भी आ पहुँचे। सौदागर ने पण्डित को देखते ही मर्त्यना-पूर्ण शब्दों में कहा—मियाँ रोशनुहौछा, मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि तुम्हें कुचों से नुचवा दूँ। नमकहराम कहीं का ! दगाबाब! तुने मेरी सब्तनत को तबाह कर दिया ! सारा शहर तेरे जुल्म का रोना रो रहा है ! मुझे आज माल्म हुआ कि तूने क्यों राजा बख्तावरसिंह को कैद कराया ! मेरी अकछ पर न जाने क्यों पत्थर पड़ गये थे कि मैं तेरी चिकनी-जुपड़ी बातों में आ गया । इस नमकहरामी की तुझे वह सजा दूँगा कि देखनेवालों को भी इबरत (शिक्षा) हो ।

रोशनुदौला ने निर्भीकता से उत्तर दिया—आप मेरे बादशाह है, इस्टिए आपका अदब करता हूँ, वर्ना इसी वक्त इस बद-ज्ञवानी का मज़ा चला देता। खुद आप तो महल में इसीनों के साथ ऐश किया करते हैं, दूसरों को क्या गरज पड़ी है कि सस्तनत की फिक्र से दुबळे हा ? खूब, हम अपना खून जलायें और आप जशन मनायें ! ऐसे अहमक कहीं और रहते होंगे।

बादशाह—(क्रोध से कॉॅंपते हुए) मिं ... में तुम्हें हुक्स देता हूँ कि इस नमकहराम को अभी गोली मार दो। मैं इसकी स्रत नहीं देखना चाहता। और, इसी वक्त जाकर इसकी सारी जायदाद ज़ब्त कर लो। इसके खानदान का एक बचा भी जिंदा न रहने पाये।

रोशन—मि॰...मैं तुमको हुस्म देता हूँ कि इस मुल्क और कीम के दुश्मन, रैयत के क़ातिड और बदकार आदमी को फ़ीरन गिरफ्तार कर छो। यह इस काबिल नहीं कि ताब और त ख़त का मास्तिक बने।

इतना सुनते ही पाँचों अँग्रेज-मुसाहबों ने, को भेस बद्छे हुए साथ थे, बादशह के दोनों हाथ पकड़ हिए और खींचते हुए गोमती नदी की तरफ छे चछे। तब बादशह की आँखें खुडी। समझ गये कि पहछे ही से यह पह्यंत्र रचा गया था। इधर-उधर देखा, कोई आदमी नहीं। शोर मचाना व्यर्थ था। बादशाही का नशा उतर गया। दुरवस्था ही वह परीक्षाग्नि है, जो मुक्रभ्मे और रोगन को उतारकर मनुष्य का यथार्थ रूप दिखा देती है। ऐसे ही अवसरों पर विदित होता है कि मानव-हृदय पर कृत्रिम भावों का कितना गहरा रंग चढ़ा होता है। एक क्षण में बादशाह की उदण्डता और घमण्ड ने दीनता और विनय शिखता का आश्रव लिया। बाछ—मैंने तो आप छोगों की मरजी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं किया, जिसकी यह सजा मिछे। मैंने आप छोगों को हमेशा अपना दोस्त समझा है।

रोशन—तो हम लोग जो कुछ कर रहे हैं, वह भी आपके फायदे ही के लिए कर रहे हैं। हम आपके सिर से सल्तनत का बोझ उतारकर आपको आजाद कर देंगे। तब आपके ऐश में खडल न पड़ेगा। आप विफिक्त होकर हसीनों के साथ ज़िंदगी की बहार लूटिएगा।

बादशाह—तो क्या आप लोग मुझे तख्त से उतारना चाहते हैं ? रोशन—नहीं, आपको बादशाही की बिम्मेदारियों से आजाद कर देना ,चाहते हैं। बादशाह— इबरत इनाम की करम, मैं यह जिल्हत न क्दीक्त करूँगा।
मैं अपने बुखुगी का नाम न डुबाऊँगा।

रोशन—आपके बुजुर्गों के नाम की फिल इप्रें आपने . ज्यादा है। आपकी ऐश-परस्ती बुजुर्गों का नाम रोशन नहीं कर रही है।

वादशाह (दीनता से)—मैं वादा करता हूँ कि आइन्दा से आप लोगों को शिकायत का कोई मौका न दूँगा।

रोशन—नशेवाओं के वादों पर कोई दीवाना ही यकीन कर सकता है। बादशाह—तुम मुझे ज़बरदस्ती त एत से नहीं उतार सकते।

रोशन—इन धमिकयों की जरूरत नहीं। चुप-चाप चळे चिलिए; आगे आपको सेज-गाड़ी मिल बायगी। हम आपको इज्जत के साथ इखसत करेंगे। बादशाह—आप जानते हैं, रिआया पर इसका क्या असर होगा ?

रोशन—खून जानता हूँ ! आपकी हिमायत में एक उँगली भी न उठेगी।
कळ सारी सस्तनत में घी के चिराग जलेंगे।

इतनी देर में सब लोग उस स्थान पर आ पहुँचे, जहाँ बादशाह को ले जाने के लिए सवारी तैयार खड़ी थी। लगभग २५ सशस्त्र गोरे सिपाही भी खड़े थे। बादशाह सेजगाड़ी को देखकर मचल गये। उनके दिश्वर की गति तीव्र हो गयी, भोग और विलास के नीचे दबी हुई मर्यादा सजग हो गयी। उन्होंने जोर से झटका देकर अपना हाथ छुड़ा लिया और नैराश्य-पूर्ण दुस्साहस के साथ, परिणाम-भय को त्यागकर, उच्च स्वर से बोले—ऐ लखनऊ के बसनेवालो ! तुम्हारा बादशाह यहाँ दुश्मनों के हाथों कतल किया बना रहा है। उसे इनके हाथ से बचाओ, दौदो, वर्ना पछताओं ।

यह आर्त पुकार आकाश की नीरवता को चीरती हुई गोमती की लहरों में विलीन नहीं हुई बिट्क लखनऊवालों के हुदयों में चा पहुँची। राजा बख्तावरिष्ट बंदी-गृह से निकलकर नगर-निवासियों को उत्तेजित करते और मितक्षण रक्षाकारियों के दल को बढ़ाते, बड़े वेग से दौड़े चले आ रहे थे। एक पल का विलंब भी बह्यंत्रकारियों के घातक विरोध को सफल कर सकता था। देखते-देखते उनके साथ दो तीन हजार सशस्त्र मनुष्यों का दल हो गया था। यह सामूहिक शक्ति बादशाह का और हखनऊ राज्य का उद्धार कर सकती थी। समय सब कुछ था। बादशाह गोरी सेना के पंजे में फँस गये, तो फिर समस्ते हैं लखनऊ भी उन्हें मुक्त न कर सकता था। राजा साहब ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते जाते थे, नैराश्य से दिल बैठा जाता था। विफल्ल-मनोरथ होने की शंका से उत्साह भंग हुआ जाता था। अब तक कहीं उन लोगों का पता नहीं! अवश्य हम देर में पहुँचे। बिद्रोहियों ने अपना काम पूरा कर लिया। लखनऊ राज्य की स्वाधीनता सदा के लिए विसर्जित हो गयी!

ये लोग निराश होकर लौटना ही चाहते थे कि अचानक बादशाह का आर्तनाद सुनाई दिया। कई हज़ार कंठों से आकाश-मेदी ध्वनि निकली— हुनूर को खुदा सलामत रखे। हम फिदा होने को आ पहुँचे!

समस्त दल एक ही प्रबल इच्छा से प्रेरित होकर, वेगवती चलधारा की भाँति, घटनास्थल की ओर दौड़ा। अशक लोग भी सशक हो गये। पिछड़े हुए लोग आगे निकल जाना चाहते थे। आगे के लोग चाहते थे कि उड़कर जा पहुँचें!

इन आदिमियों की धाइट पाते ही गोरों ने बन्दूकों भरीं और २५ बन्दूकों की बाढ़ सर हो गयी। रक्षाकारियों में कितने ही लोग गिर पड़े; मगर कदम पीछे न हटे। बीर मद ने और भी मतवाला कर दिया। एक क्षण में दूसरी बाढ़ आयी; कुछ लोग फिर वीर-गित को प्राप्त हुए। लेकिन कदम आगे बढ़ते ही गये। तीसरी बाढ़ छूटने ही बाली थी कि लोगों ने बिद्रोहियों को जा लिया। गोरे भागे।

बब लोग बादशाह के पास पहुँचे, तो अद्भुत हरक देखा। बादशाह रोशनुहीला की छाती पर सवार थे। बब गोरे बान लेकर भागे, तो बादशाह ने इस नरपिशाच को पकड़ लिया और उसे बल-पूर्वक भूमि पर गिराकर उसकी छाती पर बैठ गये। अगर उनके हाथों में हथियार होता, तो इस वक्त रोशन की लाश फड़कती हुई दिखाई देती।

राजा बख्तावरिंह आगे बढ़कर बादशाह को आदाब बजा छाये। छोगों की जय-ध्यिन से आकाश हिल उठा। कोई बादशाह के पैरों को चूमता था, कोई उन्हें आशीर्वाद देता था, और रोशनुद्दीका का श्ररीर तो ढातों और शूसी का लक्ष्य बना हुआ था। कुछ बिगड़े दिख ऐसे भी थे, जो उसके मुँह पर थूकने में भी संकोचन करते थे।

#### ( × )

प्रातःकाल था। लखनऊ में आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। बादशाही महल के सामने लाखों आदमी जमा थे। सब लोग बादशाह को यथा-योग्य नजर देने आये थे। जगह-जगह गरीबों को भोजन कराया जा रहा था। शाही नौबतखाने में नौबत झह रही थी।

दरबार सचा। बादशाह हीरे और जवाहर से जगमगाते, रत्नजिटित आभूषणों से सजे हुए सिहासन पर बिराजे। रईसों और अमीरों ने नबरें गुजारी। किन-जनों ने कसीदे पढ़े। एकाएक बादशाह ने पूछा—राजा बख्तावरिंह कहाँ हैं। कप्तान ने जनाब दिया—कैदखाने में।

बादशाह ने उसी वक्त कई कर्मचारियों को मेजा कि राजा साहब को जेळखाने से इन्जत के साथ छायें। जब थोड़ी देर के बाद राजा ने आकर बादशाह को सलाम किया, तो वे तस्त से उत्तकर उनसे गले मिले और उन्हें अपनी दाहिनी 'ओर सिंहासन पर बैठाया। फिर दरबार में लड़े होकर उनकी सुकीर्ति और राज-मिक्त की प्रशंसा करने के उपरांत अपने ही हाथों से उन्हें खिळअत पहनाई। राजा साहब के कुटुम्ब के प्राणी भी आदर और सम्मान के साथ बिदा किये गये।

अंत को जब दोपहर के समय दरबार बर्जास्त होने छगा तो बादशाह ने राजा साहब से कहा—आपने मुझ पर और मेरी सस्तनत पर जो एहसान किया है, उसका सिछा ( पुरस्कार ) देना मेरे इमकान से बाहर है। मेरी आपसे यही इस्तिजा ( अनुरोध ) है कि आप वजारत का कछमदान अपने हाथ में छीजिए और सस्तनत का, जिस तरह मुनासिब समझिए, इंतजाम कीजिए। में आपके किसी काम में दखछ न दूँगा। मुझे एक गोशे में पड़ा रहने दीजिए। नमकहराम रोशन को भी में आपके सिपुर्द किये देता हूँ। आप इसे वो सजा चाहें, दे। में इसे कब का जहन्तुम भेज चुका होता; पर यह समझकर कि यह आपका शिकार है, इसे छोड़े हुए हूँ।

केकिन बख्तावरसिंह बादशाह के उच्छङ्खळ स्वमाव से भळीमौँति परिंचित

बि। वह बानते थे, बादशाह की ये सदिन्छाएँ थोड़े ही दिनों की मेहमान हैं। मानवचरित्र में आकरिमक परिवर्तन बहुत कम हुआ करते हैं। दो-चार महीने में दरबार का फिर वही रंग हो बायगा, इसिछए मेरा तटस्थ रहना ही अच्छा है। राज्य के प्रति मेरा बो कुछ कर्तव्य था, वह मैंने पूरा कर दिया। मैं दरबार से अगळ रहकर निष्कामभाव से जितनी सेवा कर सकता हूँ, उतनी दरबार में रहकर कदापि नहीं कर सकता। हितैषों मित्र का जितना सम्मान होता है, सामिमक सेवक का उतना नहीं हो सकता।

वह विनीत भाव से बोके—हुजूर मुझे इस ओहदे से मुआफ रखें। मैं यों ही आपका खादिम हूँ। इस मंसव पर किसी लायक आदमी को मामूर फ़रमाइए कियुक्त की बिए)। मैं अक्खड़ राजपूत हूँ। मुल्की इन्त नाम करना क्या जान्रें। बादशाह—मुझे तो आपसे .ज्यादा लायक और वफादार आदमी नजर नहीं आता।

मगर राजा साहव उनकी बातों में न आये। आखिर मजबूर हो कर बादशाह ने उन्हें ज्यादा न दबाया। दम-भर बाद जब रोशनुदौला को सजा देने का प्रश्न उठा, तब दोनों आदिमियों में इतना मतमेद हुआ कि बाद-विवाद की नौबत आ गयी। बादशाह आग्रह करते थे कि इसे कुत्तों से नुचवा दिया जाय। राजा साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि इसे जान से न मारा जाय, केवल नजरबंद कर दिया जाय। अंत में बादशाह ने कुद्ध हो कर कहा—यह एक दिन आपको जरूर दगा देगा!

्राजा-इस खौफ से मैं इसकी जान न लूँगा।

बादशाह—तो बनाब, आप चाहे इसे मुआफ कर दें, मैं कभी मुआफ नहीं कर सकता।

राजा—आपने तो इसे मेरे सिपुर्द कर दिया था। दी हुई चीज़ को आप अपस कैसे छंगे ?

बादशाह ने कहा ... तुमने मेरे निकढ़ने का कहीं रास्ता ही नहीं रखा।
रोशनुद्दी छा की जान बच गयी। वजारत का पद कप्तान साहब को मिला।
मगर सबसे विचित्र बात यह थी कि रेजिडेंट ने इस षड्यन्त्र से पूर्ण अनिभिज्ञता
पकट की और साफ लिख दिया कि बादशाह-सलामत अपने सँग्रेज मुसाहबाँ

को जो सजा चाहें, दें; मुझे कोई आपित्त न होगी। मैं उन्हें पाता, तो सबं जादशाह की खिदमत में मेज देता; लेकिन पाँचों महानुभावों में से एक का भी पता न चला। शायद वे सब के सब रातों-रात कलकत्ते भाग गये थे। इतिहास मैं उक्त घटना का कहीं उल्लेख नहीं किया गया; लेकिन किंवदन्तियाँ, जो हतिहास से अधिक विश्वसनीय हैं, उसकी सत्यता की साक्षी हैं।

## अधिकार-चिंता

( १ )

टामी यों देखने में तो बहुत तगड़ा था। मूँकता तो मुननेवालों के कानों के परदे पट जाते। डील-डील भी ऐसा कि अँधेरी रात में उस पर गये का भ्रम हो जाता। टेकिन उसकी क्वानोचित बीरता किसी संग्रमक्षेत्र में पमाणित न होती थी। दो-चार दफे जब बाजार के लेंडियों ने उसे चुनौती दी, तो वह उनका गर्व-मर्दन करने के लिए मैदान में आया: बौर देखनेवालों का कहना है कि जब तक वहा, जीवट से लड़ा; नखों और दाँदों से ज्यादा चोटें उसकी हुम ने की। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि मैदान किसके हाथ हिता, किंतु जब उस दल को कुमक मँगानी पड़ी, तो रण-शास्त्र के नियमों के अनुसार विजय का भ्रेय टामी ही को देना उचित और न्यायानुकूल जान पड़ता है। टामी ने उस अवसर पर कौशल से काम लिया और दाँत निकल दिये; की संधि की याचना थी। किन्तु तबसे उसने ऐसे सन्नीति-विहीन प्रतिद्वन्द्वियों के मुँह हगना उचित न समझा।

इतना शान्ति-प्रिय होने पर भी टामी के शतुओं की संख्या दिनों-दिन बढ़ती जाती थी। उसके बराबरवाले उसमे इसल्टिए ललते कि वह इतना मोटा-तांजा होकर इतना भी कि क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता कि टामी के मारे वृत्ते पर की हिल्हियाँ भी न बचने पाती थीं। वह घड़ी-रात रहे उठता और इल्वाइयों की दूकानों के सामने के दोने और पत्तल, कसाई जाने के सामने की इहिंदयों और खींछड़े चना डालता। अतएव इतने शत्रुओं के बीच में रहकर दामी का जीवन संकटमय होता जाता था। महीनों बीत जाते और पेंट-मर्भी जन न मिळता। दो-तीन बार उसे मन माने भोजन करने की ऐसी प्रवल उक्तंटा हुई कि उसने संदिग्व साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेषा की; पर जब परिणाम आशा के प्रतिकृत हुआ और स्वादिष्ट पदार्थों के बदले अर्चचिकर हुआ इस वस्तुएँ भर-पेट स्वामे को मिली—जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ

में विषम वेदना होती रही-तो उसने विवध होकर फिर सन्सार्ग का आश्रव

खिया। पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो, वह उत्कंटा शांत न हुई। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था, जहाँ खूब शिकार मिळे; खरगोश हिरन, मेहों के वच्चे मैदानों में विचर रहे हों और उनका कोई मालिक न हो, जहाँ किसी प्रतिहर्दी की गंध तक न हो; आराम करने को सघन हुआं को छाया हो पीने को नदी का पवित्र जल। वहाँ मनमाना शिकार करूँ, खाऊँ और मीठी नींद सोऊँ। वहाँ चारों ओर मेरी घाक बैठ जाय; सब पर ऐसा रोब हा जाय कि मुझी को अपना राजा समझने लगें और धीरे-धीरे मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाय कि किसी हो थी को वहाँ पैर रखने का साहस ही न हो।

संयोगवश एक दिन वह इन्हीं कल्पनाओं के मुख स्वप्न देखता हुआ सिर शुकाये छड़क छोड़कर गिल्यों से चला जा रहा था कि सहसा एक सज़्बन से उसकी मुठमेड़ हो गयी। टामी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊँ; पर वह दुष्ट इतना शांतिप्रिय न था। उसने तुरन्त झपटकर टामी का टेटुआ पकड़ लिया। टामी ने बहुत अनुनय-विनय शी; गिड़गिड़ाकर कहा—ईश्वर के लिय मुझे यहाँ से चले पाने दो; कसम छे लो, को इथर पैर रख्रूँ। मेरी शानत आयी र्था कि तुम्हारे अधिकार-क्षेत्र में चला आया। पर उस मदान्य और निर्द्य प्राणी ने जरा भी रिआयत न की। अन्त में शरकर टामी ने गर्दम स्वर में फरियाद करनी शुरू की। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के दो चार नेता लोगे एकत्र हो गये; पर उन्होंने भो दीन पर दया करने के बदले उलटे उसी पर दन्त-प्रहार करना शुरू किया। इस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टामी का दिल तोह दिया। वह जान छोड़कर भागा। उन अत्याचारी पशुओं ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया; यहाँ तक कि मार्ग में एक नदी पढ़ गयी और टामी ने उसमें कूदकर अपनी जान बचायी।

'कहते हैं, एक दिन सबके दिन फिरते हैं। टामी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गये। कूदा या जान बचाने के लिए, हाथ लग गये मोती। तैरता हुआं उस पार पहुँचा, तो वहाँ उसकी चिर-संचित अभिलाषाएँ मूर्तिमती हो रही थी।

यह एक विस्तृत मैदान या। बहाँ तक निगाइ जाती थी, हरियालों की

ह्या दिखायी देती थी। कहीं नालों का मधुर कलरव था, कहीं झरनों का मन्द जान ; कहीं वृक्षों के सुखद पुंज थे, कहीं रेत के सपाट मैदान। बड़ा सुरम्य जनीहर दृश्य था।

्यहीं बड़े तेज नखीं वाछे पशु थे, जिनकी स्रत देखकर टामी का कठेना दहल उठता था, पर उन्होंने टामी की कुछ परवा न की। वे आपस में नित्य ल्रा करते थे; नित्य खून की नदी बहा करती थी। टामी ने देखा, यहाँ इन मंग्कर जन्तुओं से पेश न पा सक्ँगा। उसने कौशळ से काम छेना शुरू किया। बंदी लड़नेवाले पशुओं में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता, तो टामी कंपककर मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और एकान्त में बैठकर खाता। विजयी पशु विजय के उन्माद में उसे तुन्छ समझकर कुछ न बोळता।

अब स्या था, टामी के पौ-बारह हो गये। सदा दिवाळी रहने लगी। न गुंद की कमी थी, न गेहूँ की। नित्य नये पदार्थ उड़ाता और वृक्षों के नीचे बानन्द से सोता। उसने ऐसे सुख स्वर्ग की कल्पना भी न की थी। वह मरकर महीं, जीते जी स्वर्ग पा गया।

थोड़े ही दिनों में पौष्टिक पदार्थों के सेवन से टामी की चेष्टा ही कुछ और हो गयी। उसका धरीर तेनस्वी और सुसंगठित हो गया। अब वह छोटे-मोटे बीवों पर स्वयं हाथ साफ करने छगा। जंगल के जंतु अब चौंके और उसे वहाँ से भगा देने का यत्न करने छगे। टामी ने एक नयी चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फलाँ शत्रु तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा दे; किसी से कहता, फलाँ तुमको गाली देता था। जंगल के जन्तु उसके चकमें में आकर आपस में लड़ जाते और टामी की चाँदी हो जाती। अन्त में यहाँ तक नौवत पहुँची कि बड़े-बड़े जंतुओं का नाश हो गया। छोटे-छोटे पशुओं का उससे मुकाबला करने का साहस न होता था। उसकी उन्तित और शक्ति देखकर उन्हें ऐसा प्रजीत होने लगा, मानों यह विचित्र जीव आकाश से हमारे उत्पर शासन करने के लिए मेजा गया है। टामी भी अब अपनी शिकारवाजी के जोहरं दिखाकर उनकी इस आंति को पुष्ट किया करता था। बड़े गर्व से कहता—''परमात्मा ने मुक्ते तुम्हारे उपर राज्य करने के लिए मेजा है। यह ईस र की इच्ला है। तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो। मैं तुमसे कुछ

न बोल्ट्रॅंगा, केवल तुम्हारी सेवा करने के पुरस्कारस्वरूप तुमर्थे से एकाथ का शिकार कर लिया करूँगा। आखिर मेरे भी तो पेट है; बिना आहार के कैसे जीवित रहूँगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूँगा?" वह अब बढ़ी शान से बंगल में चारों ओर गौरवान्वित दृष्टि से ताकता हुआ विचरा करता।

टामी को अब कोई चिन्ता थी तो यह कि इस देश में मेरा कोई मुद्द न उठ खड़ा हो। वह नित्य सबग और सशस्त्र रहने लगा। ज्यो-ज्यों दिन गुजरतें ये और मुख-भोग का चसका बढ़ता जाता था, त्यों त्यों उसकी चिन्ता भी बढ़ती जाती थी। वह अब बहुषा रात को चौंक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ता। अक्सर "अन्या क्रुर बतासे मूँके" वाली लोकोक्ति को चरितार्थ करता। बन के पशुओं से कहता—' ईश्वर न करे कि तुम किसी दूसरे शासक के पंजे में फँस जाओ। बह तुम्हें पीस डालेगा। मैं तुम्हारा हितैथी हूँ; सदैव तुम्हारी ग्रुभकामना में मम रहता हूँ। किसी दूसरे से यह आशा मत रखा।" पशु एक स्वर में कहते, "जब तक हम बियेंगे, आप ही के अधीन रहेंगे।"

आखिरकार यह हुआ कि टामी को क्षण-भर भी शांति से बैठना दुर्लभ हो गया। वह रात-रात और दिन दिन-भर नदी के किनारे इघर-से-उधर चक्कर कगाया करता। दौइते-दौइते हॉफने कगता, बेदम हो जाता; मगर विच को शांति न मिळती। कहीं कोई शत्रु न धुस आये।

छेकिन क्वार का महीना आया तो टामी का चिच एक बार फिर अपने पुराने सहचरों से मिछने के छिए छाछायित होने छगा। वह अपने मन को किसी भौति रोक न सका। वह दिन बाद आया जब वह दो चार मित्रों के साथ किसी प्रेमिका के पीछे गछी-गछी और कूचे-कूचे में चक्कर छगाता था। दो-चार दिन तो उसने सब किया, पर अंत में आवेग इतना प्रवह हुआ कि वह तकदीर टोंककर उठ खड़ा हुआ। उसे अब अपने तेज और वह पर अमिमान भी था। दो-चार को तो वही मजा चखा सकता था।

किन्तु नदी के इस पार आते ही उसका आत्मिविश्वास प्रातःकाल के तम के समान फटने लगा। उसकी चाल मन्द पड़ गयी, आप-ही-आप सिर झक गया, दुम सिकुइ गयी। मगर एक प्रेमिका को आते देखकर वह विह्नल हो उदा; उसके पीछे हो किया। प्रेमिका को उसकी वह कुचेष्ठा अप्रिय लगी। उसने तीन स्वरं से उसकी अवहेलना की । उसकी आवाज सुनते ही उसके कई प्रेमी आ पहुँचे और टामी को वहाँ देखते ही जामे से बाहर हो गये। टामी सिटिपिटा गया। अभी निश्चय न कर सका था कि क्या करूँ कि चारों ओर से उस पर दाँतों और नखों की वर्षा होने लगी। भागते भी न बन पड़ा। देह सहुद्धहान हो गयी। भागा भी तो शैतानों का एक दल पीछे था।

उस दिन से उसके दिल में शंका-सी समा गयी। हर घड़ी यह भय लगा रहता कि आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए, मेरे स्वर्ग को विश्वंस करने के लिए आ रहा है। यह शंका पहले भी कम न थी; अब और भी बढ़ गयी।

एक दिन उसका वित्त भय से इतना व्याकुळ हुआ कि उसे जान पड़ा, बात्रु-दल आ पहुँचा। वह बड़े बेग से नदी के किनारे आया और इधर-से-उधर दोइने लगा।

दिन बीत गया, रात बीत गयी ; पर उनसे विश्राम न लिया। दूसरा दिन आया और गया, पर टामी निराहार, निर्बंद नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा।

इस तरह पाँच दिन बीत गये। टामी के पैर छड़खड़ाने छगे, आँखों-तंछे अँघेरा छाने छगा। धुधा से व्याकुछ होकर गिर-गिर पहता, पर वह राका किसी भाँति शांत न हुई।

अत में सातवें दिन अभागा टामी अधिकार-चिंता से प्रस्त, जर्जर और शिथिल होकर परलोक खिथारा। वन का कोई पशु उसके निकट न गया। किसी ने उसकी चर्चा तक न की; किसी ने उसकी लाश पर ऑस तक न बहाये। कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कौए मँडराते रहे; अत मैं अस्थिपंजरों के सिवा और कुछ न रह गया।

## दुराशा

( प्रहसन )

पात्र---

द्यारांकर—कार्यांख्य के एक साधारण छेखक । आनन्दमोहन—काछेज का एक विद्यार्थी तथा दयाशंकर का मित्र । ज्योतिस्वरूप—द्याशंकर का एक सुदूर-संबन्धी । स्वेतती—दयाशंकर की पत्नी ।

( होली का दिन )

(समय—६ बजे रात्रि, आनन्दमोहन तथा दयाशंकर वार्ताकाप करते जा रहे हैं।)

आ - हम छोगों को देर तो न हुई। अभी तो नौ बजे होंगे ! द - नहीं, अभी क्या देर होगी !

आ • — पहाँ बहुत इन्तबार न कराना । क्योंकि एक तो दिन-भर गर्बें गली घूमने के पश्चात् मुझमें इन्तजार करने की शक्ति ही नहीं, दूसरे के ग्यारह बजे बोर्डिङ हाउस का दरवाबा बन्द हो जाता है।

द् ---अजी, चळते-चळते याळी सामने आयेगी। मैंने तो सेवती से पहळे ही कह दिया है कि नौ बजे तक सब सामान तैयार रखना।

आ•— तुम्हारा घर तो अभी दूर है। यहाँ मेरे पैरों में चढ़ने की शक्ति ही नहीं। आओ, कुछ बात-चीत करते चलें। मला यह तो बताओ कि परदे के सम्बन्ध में तुम्हारा क्या विचार है ! मामीजी मेरे सामने आयेंगी या नहीं, क्या में उनके चन्द्रमुख का दर्शन कर सकुँगा ! सच कहो।

द•—तुम्हारे और मेरे बीच में तो भाईचारे का सम्बन्ध है। यदि सेवती मुँह खोळे हुए भी तुम्हारे सम्मुख आ जाय तो मुक्के कोई म्ळान नहीं। किन्तु साम्रारणतः मैं परदे की प्रथा का सहायक और समर्थक हैं। क्योंकि हम लोगों की सामाजिक नीति इतनी पिनत्र नहीं है कि कोई स्त्री अपने लज्जामान को चोट पहुँचाये बिना ही अपने घर से बाहर निकले।

आ • — मेरे विचार में तो पर्दा ही कुचेष्टाओं का मूल कारण है। पर्दें से स्वभावतः पुरुषों के चित्त में उत्सुकता उत्पन्न होती है और वह भाव कभी तो बोली-ठोली में प्रकट होता है औह कभी नेत्रों के कटाक्षों में।

द० — जब तक इम लोग इतने इल्पितिश न हो जायँ कि स्तीत्वरक्षा के पीछे प्राण भी बिट्टान कर दें तब तक परदे की प्रथा का तोड़ना समाज के मार्ग में विष बोना है।

आ॰ —आपके विचार से तो यही सिद्ध होता है कि यूरोप में सतीत्व रखा के किए रात-दिन रुधिर की नदियों वहा करती हैं।

द• —वहाँ इसी बेपर्दगी ने तो सजीत्वधर्म को निर्मूल कर दिया है। अभी
मैंने किसी समाचारपत्र में पढ़ा था कि एक खी ने किसी पुरूष पर इस प्रकार
का अभियोग चलाया था कि उसने मुझे निर्मीकता-पूर्वक कुदृष्टि से घूरा था,
किन्तु विचारक ने उस खी को नख-शिख से देखकर यह कहकर मुकदमा खारिक
कर दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अधिकार है कि हाट-बाट में नवजवान खी को
घूरकर देखें। मुझे तो यह अभियोग और यह फैसला सर्वथा हास्यास्यद जान
पड़ते हैं और किसी भी समाज को निन्दित करनेवाले हैं।

आ० — इस विषय को छोड़ो। यह तो बताओ कि इस समय क्या-क्या खिलाओंगे! मित्र नहीं तो मित्र की चर्चा ही हो।

द•—यह तो धेवती की पाककला-कुशकता पर निर्भर है। पूरियाँ और कचौरियाँ तो होंगी ही। यथासम्भव खून खरी भी होंगी। यथाशक्ति खस्तें और समोसे भी आयेंगे। खीर आदि के बारे में भिविष्य-वाणी की जा सकती है। आद् और गोभी की शोरवेदार तरकारी और मटर, दालमोट भी मिलोंगे। फीरिनी के लिए भी कह आया था। गूलर के कोफते और आद् के कबाब, यह दोनों सेवती खूब पकाती है। इनके सिवा दही-बड़े और चटनो-अचार की चर्चा तो व्यर्थ ही है। हाँ, शायद किशमिश का रायता भी मिले। जिसमें केसर की सुगंव उड़ती होगी।

आ -- मित्र, मेरे मुँह में तो पानी भर आया । तुम्हारी बातों ने तो मेरे पैरों में जान डाल दी। शायद पर होता तो उड़कर पहुँच जाता।

द॰ — लो, अब आ ही जाते हैं। यह तम्बाकूवा छे की दूकान है, इसके बाद चौथा मकान मेरा ही है।

आ - मेरे साथ बैठकर एक ही थाली में खाना। कहीं ऐसा न हो कि अधिक खाने के लिए मुझे भाभीनी के सामने डिजनत होना पड़े।

द॰—इससे तुम निश्शंक रहो। उन्हें मिताहारी आदमी से चिढ़ है। वे कहती हैं—' जो खायेगा ही नहीं वह दुनिया में काम क्या करेगा !" आज शायद तुम्हारी बदौलत मुझे भी काम करनेवालों की पंक्ति में स्थान मिल बावे। कम-से-कम कोशिश तो ऐसी ही करना।

आ०- भई, यथाशक्ति चेष्टा करूँगा । शायद तुम्हें ही प्रधानपद मिळ जाये । द - यह लो, आ गये। देखना सीढ़ियों पर अँघेरा है। शायद चिराग

जलाना भूल गई।

आ - कोई इर्ज नहीं। तिमिरलोक ही में तो सिकन्दर को अमृत मिला था।

द॰—अन्तर इतना ही है कि तिमिरकोक में पैर फिसले तो पानी में गिरोगे और यहाँ फिसला तो पथरीकी सड़क पर।

( ज्योतिस्वरूप आते हैं।)

च्योति - सेवक भी उपस्थित हो गया। देर तो नहीं हुई ? डबल मार्च करता आया हूँ।

द॰--नहीं, अभी तो देर नहीं हुई। शायद आपकी भोजनाभिकाषा आपको समय से पहले खींच लाई।

आ --- आपका पश्चिय कराइए । मुझे आपसे देखा-देखी नहीं है ।

द०-( अँगरेजी में ) मेरे सुदूर के सम्बन्ध में साटे होते हैं। एक वकीब के मुहर्रिर हैं। जबरदस्ती नाता जोड़ रहे हैं। सेवती ने निमंत्रण दिया होगा।

मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ये अँगरेजी नहीं जानते।

आ -- इतना तो अन्छा है। अँगरेजी में ही वार्ते करेंगे।

द॰—सारा मजा किरिकरा हो गया। कुमानुकों के साथ बैठकर खाना फोड़े के आप्रेशन के बराबर है।

आ०-किसी उपाय से इन्हें बिदा कर देना चाहिए।

द० - मुझे तो चिन्ता यह है कि अब संसार के कार्यकर्ताओं में हमारी और वुम्हारी गणना ही न होगी। पाला इसके हाथ रहेगा।

आ०— खैर, ऊपर चलो। आनन्द तो जब आवे कि इन महाशय को आधे पेट ही उठना पड़े।

(तीनों भादमी ऊपर जाते हैं।)

द॰—अरे ! कमरे में भी रोशनी नहीं, धुप अँचेरा है। छाला ज्योतिस्वरूप, देखिएगा, कहीं ठोकर खाकर न गिर पहिएगा।

था - अरे गजन ..... ( अलमारी से टकराकर धम से गिर पड़ता है )।

द०-- लाला ज्योतिस्त्ररूप, क्या आप गिरे ! चोट तो नहीं आयी ?

आ० — अची, मैं गिर पड़ा । कमर टूट गयी । तुमने अच्छी दावत की । द० — भन्ने आदमी, सैकड़ों बार तो आये हो । माल्म नहीं था कि सामने अन्नारी रखी हुई है ? स्या ज्यादा चोट छगी ?

आ॰—भीतर जाओ। थालियाँ लाओ और भाभीजी से कह देना कि थोड़ा-सा तेल गर्भ कर लें। मालिश कर लूँगा।

ज्योति॰—महाशय, यह आपने क्या रख छोड़ा है। जमीन पर गिर पड़ा। द॰—उगाल्दान तो नहीं छढ़का दिया ? हीं, वही तो है। सारा फर्श खराब हो गया।

आ०—बन्धुवर, जाकर लाढटेन जला लाओ। कहाँ लाकर काढ-कोठरी में बाह दिया!

द॰ - ( घर में जाकर ) अरे ! यहाँ मी अँचेरा है ! चिराग़ तक नहीं । सेवती, कहाँ हो ?

से०-बैठी तो हूँ।

द०—यह बात क्या है ? चिराग क्यों नहीं जले ! तबीयत तो अब्ली है ? से०—बहुत अब्ली है । बारे, दुम आ तो गये ! मैंने समझा था कि आज आपका दर्शन ही न होगा। द॰—ज्वर है स्या ! ऋखे आया है ! से॰—नहीं, ज्वर स्वर कुछ नहीं, चैन से बैठी हूँ ।

द॰--तुम्हारा पुराना बायगोला तो नहीं उभर भाया ?

से॰—( व्यंग्य से ) हाँ, बायगोला ही तो है। लाओ, कोई दना है है

द० — अभी डाक्टर के यहाँ से मँगवाता हूँ। से • — कुछ मुफ्त की रकम हाथ आ गयी है क्या ! हाओ; मुझे दे दो,

अन्छी हो जाऊँ।

द० — तुम तो हँसी कर रही हो । साफ-साफ कोई बात नहीं कहतीं । क्या मेरे देर से आने का यही दण्ड है ? मैंने नौ बजे आने का बचन दिया था । शायद दो-चार मिनट अधिक हुए हों । सब चीजें तैयार हैं न ?

से॰—हाँ, बहुत ही खस्ता । आघो-आघ मक्खन डाला या ।

द० - आनन्दमोहन से मैंने तुम्हारी खूब प्रशंसा की है।

से॰—ईश्वर ने चाहा तो वे भी प्रशंसा ही करेंगे। पानी रख आओ,

हाय-वाथ तो भीयें।

द०-चटनियाँ भी बनवा ली हैं न १ आनन्दमोहन को चटनियों से बहुत

प्रेम है।

से० - खूब चटनी खिळाओ। हेरों बना रखी है।

द - पानी में केवड़ा बाल दिया है?

से - हॉ, ले जाकर पानी रल आओ। पीना आरम्भ करें, प्यास लगी

होगी।

। आ॰—( बाहर से ) मित्र, शीघ्र आओ। अब इन्तजार करने की शक्ति

नहीं है।

द०-जल्दी मचा रहा है। लाओ, शालियाँ परसो।

से ---- पहले चटनी और पानी तो रख आओ।

द॰—( रसोई में जाकर ) अरे ! यहाँ तो चूरहा बिलकुळ ठंडा पह गया

है। महरी आज सवेरे ही काम कर गई क्या ! से - हाँ, खाना पकने से पहले ही आ गई थी।

द०-वर्तन सब मजे हुए रखे हैं। स्या कुछ पकाया ही नहीं ?

से०--भूत-प्रेत आकर खा गये होंगे।
द०--क्या चूल्हा ही नहीं जलाया ? गजब कर दिया।
से०---गजब मैंने कर दिया या तमने ?

द०—भैंने तो सब सामान लाकर रख दिया था। तुमसे बार-बार पूछ लिया था कि किसी चीज़ की कमी हो तो बतलाओ। फिर खाना क्यों न पका ! क्या विचित्र रहस्य है! मला मैं इन दोनों को क्या मुँह दिखाऊँगा।

आ • — मित्र, क्या तुम अके ही सब सामग्री चट कर रहे हो ! इबर भी लोग आशा लगाये बैठे हैं। इन्तजार दम तोड़ रहा है।

से - यदि सब सामग्री लाकर रख ही देते तो मुझे बनाने में नया आपिस थी ?

द०—अच्छा, यदि दो-एक वस्तुओं की कमी ही रह गई थी, तो इसका क्या अभिप्राय कि चूट्हा ही न जड़े ? यह तो किसी अपराध का दण्ड दिया है। आब होली का दिन और यहाँ आग ही न जली ?

है - जब तक ऐसे चरके न खाओगे, तुम्हारी ऑखें न खुलेंगी।

द॰—तुम तो पहे कियों से बात कर रही हो। आखिर किस बात पर अप्रसन्न हो ? मैंने कौन-सा अपराध किया है ? जब मैं यहाँ से जाने लगा था, तुम प्रसन्नमुख थीं और इसके पहले भी मैंने तुम्हें दुखी नहीं देखा था। तो मेरी अनुपश्चिति में कौन ऐसी बात हो गई कि तुम इतनी रूठ गई ?

· से • — घर में स्त्रियों को क़ैद करने का यह दण्ड है।

द० — अच्छा तो यह इस अपराय का दण्ड है? मगर तुमने मुझसे परदे की निन्दा नहीं की। बिल इस विषय पर जब कोई बात छिड़ती थी तो तुम मेरे विचारों से सहमत ही रहती थी। मुझे आज ही ज्ञात हुआ है कि तुम्हें परदे से इतनी घृणा है! क्या दोनों अतिथियों से यह कह दूँ कि परदे की सहायता के दण्ड में मेरे यहाँ अनशन प्रत है, आप छोग ठण्डी-ठण्डी हवा खायें?

से ॰ — जो चीज़ें तैयार हैं वह जाकर खिलाओ और जो नहीं है, उसके लिए क्षमा माँगो।

द०-मैं तो कोई चीज़ तैयार नहीं देखता ?

से के कि को पानी भी पहने से तैयार है।

द०—यह दिल्डगी तो हो चुकी । सचमुच बतलाओ, खाना क्यों नहीं पकाया ? क्या तबीयत खराब हो गई थी, अथवा किसी कुत्ते ने रसोई आकर अपवित्र कर दिया था ?

आ०—बाहर क्यों नहीं आते हो भाई, भीतर ही भीतर क्या मिसकीट कर रहे हो ? अगर सब चीज़ें नहीं तैयार हैं, नहीं सही । जो कुछ तैयार हो वही छाओ । इस समय तो सादी पूरियाँ भी खस्ते से अधिक स्वादिष्ट जान पड़ेंगी । कुछ छाओ, भछा श्रीगणेश तो हो । मुझसे अधिक उत्मुक मेरे मित्र मुंशी ज्योतिस्वरूप हैं ।

से - भैया ने दावत के इन्तजार में आज दोपहर को भी खाना न खाया होगा।

द०-वात क्यों टाकती हो; मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देतीं ?

से - नहीं बवाब देती, क्या कुछ आपका कर्ज खाया है या रसोई बनाने के लिए होंडी हूँ ?

द॰—यदि मैं घर का काम करके अपने को दाख नहीं समझता तो दुम घर का काम करके अपने को दासी क्यों समझती हो !

वे - मैं नहीं समझती, तुम समझते हो।

द - कोध मुझे आना चाहिए, उल्टी तुम विगड़ रही हो ।

से - जुम्हें क्यों मुझ पर क्रोध आना चाहिए ! इसलिए कि तुम पुरुष हो ?

द०—नहीं, इसिलए कि तुमने आज मुझे मेरे मित्रों तथा सम्बक्षियों के सम्मुख नीचा दिखाया।

से - नीचा दिखाया तुमने मुझे कि मैंने तुम्हें है तुम तो किसी प्रकार क्षमा करा छोगे किन्तु कालिमा तो मेरे मुख क्रोगी।

आर-भई, अपराध श्वमा हो मैं भी वहीं आता हूँ। यहाँ तो किसी पदार्थ की सुगन्य तक नहीं आती।

द०-क्षमा क्या करा व्हेंगा लाचार होकर बहाना करना पड़ेगा।

से बे चित्र चे देनी खिला कर पानी पिलाओं । इतना सत्कार बहुत है। होली का दिन है, यह भी एक प्रहसन रहेगा।

दः प्रहसन क्या रहेगा, कहीं मुख दिखाने योग्य न रहूँगा। आखिर तम्हें यह क्या शरारत सुझी !

से ० — फिर वही बात ! शरारत क्यों सूझती ! क्या तुमसे और तुम्हारें मित्रों से कोई बदला लेना था ? लेकिन जब लाचार हो गयी तो क्या करती ? तुम तो दस मिनट पलताकर और मुझ पर अपना कोध मिटाकर आनन्द से सोओंगे। यहाँ तो मैं तीन बजे से बैठी झीक रही हूँ। और यह सब तुम्हारी करत्त है।

द०-यही तो पूछता हूँ कि मैंने क्या किया ?

हे - तुमने मुझे विंबरे में बन्द कर दिया, पर काट दिये! मेरे सामने दाना रख दो तो खाऊँ, मुविया में पानी डाल दो तो पीऊँ, यह किसका कस्र है?

द०---भाई छिपी-छिपी बातें न करो । साफ-साफ क्यों नहीं कहतीं !

आ०—विदा होता हूँ, मौज उड़ाइए । नहीं, बाजार की दूकानें भी बन्द हो बायँगी। खूब चकमा दिया मित्र, फिर समझेंगे। छाला ज्योतिस्वरूप तो बैठे-बैठे अपनी निराशा को खरींटों से भुका रहे हैं। मुझे यह संतोष कहाँ। तारे भी नहीं हैं कि बैठकर उन्हें ही गिनूँ। इस समय तो स्वादिष्ट पदार्थों को स्मरण कर रहा हैं।

द०—बन्धुवर, दो मिनट और संतोष करो । आया । हाँ ! लाला ज्योतित्वरूप से कह दो कि किसी हल्वाई की दूकान से पूरियाँ ले आयें । यहाँ कम पड़ गयी हैं । आज दोपहर ही से इनकी तबीयत खराब हो गयी है । मेरे मेज की दराज में रुपये रखे हुए हैं ।

से०—साफ-साफ तो यही है कि तुम्हारे परदे ने मुझे पंगुल बना दिया है। कोई मेरा गला भी घोंट जाय तो फरियाद नहीं कर सकती।

द॰—फिर भी वही अन्योक्ति ! इस विषय का अन्त भी होगा या नहीं ? से॰—दियासलाई तो थी ही नहीं, फिर आग कैसे जलाती !

द॰ -- अहा ! मैंने जाते समय दियासळाई की डिनिया जेन में रख लो

## मानसरोवर

थी,..चरा सी बात का तुमने इतना बतंगड़ बना दिया। शायद मुझे तंग करने के लिए अवसर हुँ द रही थीं। कम से कम मुझे तो ऐसा ही जान पहता है।

से ० — यह तुम्हारी ज्यादती है। ज्यों ही तुम सीढ़ी से उतरे, मेरी दृष्टि डिनिया की तरफ गयी, किन्तु वह लापता थी। ताइ गयी कि तुम के गये। तुम पुश्किल से दरवाजे तक पहुँचे होगे। अगर जोर से पुकारती तो तुम सुन केते। के किन नीचे दूकानदारों के कान में भी आवाब जाती तो सुनकर तुम न जाने मेरी कीन कौन दुर्दशा करते। हाथ मलकर रह गयी। उसी समय से बहुत ज्याकुल हो रही हूँ कि किसी प्रकार भी दिशासलाई मिल जाती तो अच्छा होता। मगर कोई वशान चलता था। अन्त में लाचार होकर बैठ रही।

दः अदि कही कि तुम मुझे तंग करना चाहती थीं। नहीं तो क्या आग या दिया एळाई न मिळ जाती ?

से० — अच्छा, तुम मेरी अगह होते तो क्या करते ? नीचे छव-के-छव दूकानदार हैं। और तुम्हारी जान-पहचान के हैं। घर के एक ओर पण्डितजी रहते हैं। इनके घर में कोई स्त्री नहीं। सारे दिन फाग हुई है। बाहर के सैकड़ों आदमी जमा थे। दूसरी ओर बंगास्त्री बाबू रहते हैं। उनके घर की स्त्रियाँ किसी संबन्धी से मिलने गई हैं और अब तक नहीं सायीं। इन दोनों से भी बिना छज्जे पर आये चीज न मिल सकती थी। लेकिन शायद तुम इतनी बेपर्दगी को श्रमा न करते। और कौन ऐसा था जिससे कहती कि कहीं से आग स्त्रा दो। महरी तुम्हारे सामने ही चौका-बर्तन करके चली गई थी। रह-रहकर तुम्हारे ही ऊपर कोध आता था।

द० — तुम्हारी लाचारी का कुछ अनुमान कर सकता हूँ, पर मुझे अब भी यह मानने में आपिच है कि दियासलाई का न होना चृत्हा न बलने का वास्तविक कारण हो सकता है।

से - तुम्ही से पूछती हूँ कि बतलाओ, स्या करती ?

द०—मेरा मन इस समय स्थिर नहीं, किन्तु मुझे विश्वास है कि यदि मैं दुम्हारे स्थान पर होता तो होश्री के दिन और खासकर जब अतिथि भी उपस्थित हों, चूल्हा ठण्डा न रहता। कोई न कोई उपाय अवश्य ही निकाळता। द०—एक रुक्का लिखकर किसी दूकानदार के सामने फेंक देता। से॰—यदि मैं ऐसा करती तो शायद तुम आँख मिळाने का मुझ पर कलंक लगाते।

द० — अँधेरा हो जाने पर सिर से पैर तक चादर ओढ़कर बाहर निकल जाता और दियास बाई ले आता । घण्टे-दो घण्टे में अवश्य ही कुछ न कुछ तैयार हो जाता । ऐसा उपवास तो न करना पड़ता ।

से - बाबार जाने से मुझे तुम गळी-गळी घूमनेवाळी कहते और गळा काटने पर उतारू हो जाते। तुमने मुझे कभी इतनी स्वतंत्रता नहीं दी। यदि कभी स्नान करने जाती हूँ तो गाड़ी का पट बन्द रहता है।

द - अञ्छा, तुम जीती और मैं हारा। सदैव के लिए उपदेश मिल गया कि ऐसे अत्यावस्थक समय पर तुम्हें घर से बाहर निकडने की स्वतंत्रता है।

से - में तो इसे आकरिम क समय नहीं कहती। आकरिमक समय तो वह है कि दैवात घर में कोई बीमार हो जाय और उसे डाक्टर के यहाँ के जाना आवश्यक हो।

द०—निस्तन्देह वह समय आकिस्मिक है। इस दशा में तुम्हारे जाने में कोई हस्तक्षेप नहीं।

से -- और भी आकरिमक समय गिनाऊँ !

द॰ -- नहीं भाई, इसका फैसला तुम्हारी बुद्धि पर निर्भर है।

आ०—मित्र, सन्तोष की सीमा तो अन्त हो गई, अब प्राण-पीड़ा हो रही है। ईश्वर करे घर आबाद रहे, बिदा होता हूँ।

द०-वस, एक मिनट और । उपस्थित हुआ ।

से • चटनी और पानी छेते जाओ और पूरियाँ बाजार से मँगवा लो। इसके सिवा इस समय हो ही क्या सकता है!

द॰—( मरदाने कमरे में आकर ) पानी लाया हूँ, प्यातियों में चटनी है। आप लोग जब तक भोग लगावें। मैं अभी आता हूँ।

आ॰—धन्य है ईश्वर ! भला तुम बाहर तो निकले ! मैंने तो समझा था कि एकांतवास करने लगे । मगर निकले भी तो चटनियाँ लेकर । वह स्वादिष्ट वश्तुएँ क्या हुई विनका आपने वादा किया था और जिनका स्मरण मैं प्रेशनुरक्त आब से कर रहा हूँ ?

दः -- ज्होतिस्वरूप कहाँ गये ?

आ०—ऊद्र्ध्वं वंसार में भ्रमण कर रहे हैं। वड़ा ही अद्भुत उदासीन मनुष्य है कि आते ही आते सो गया और अभी तक नहीं चौंका।

द०- मेरे यहाँ एक दुर्घटना हो गयी। उसे और बया कहूँ। सब सामान मीलुद और चूल्हे में आग न जली।

चा०--खूब ! यह एक ही रही । छकड़ियाँ न रही होंगी।

द॰—धर में तो छकड़ियों का पहाड़ लगा है। अभी थोड़े ही दिन हुए कि गाँव से एक गाड़ी लकड़ी आ गयी थी। दियासलाई न थी।

आ०--( अट्टहास कर ) वाह ! यह अच्छा प्रहसन हुआ । योड़ी-सी मूळ ने सारा ख़्म ही नष्ट कर दिया । कम-से-कम मेरी तो विधया बैठ गयी ।

द०—क्या कहूँ भित्र, अत्यन्त लिजित हूँ। तुमसे सत्य कहता हूँ। आज से मैं परदे का रात्रु हो गया। इस निगोदी प्रथा के बन्धन ने ठीक होली के दिन ऐसा विश्वास्त्रात किया कि जिसकी कभी भी संभावना न थी। अञ्छा अब बतलाओ, बाजार से लाऊँ पृतियों ! अभी तो ताजी मिळ जायँगी।

आ० — बाजार का रास्ता तो मैंने भी देखा है। कष्ट न करो। जाकर बोर्डिंग हाउस में खा लूँगा। रहे ये महाशय, मेरे विचार में तो इन्हें छेड़ना ठीक नहीं। पड़े-पड़े खरांटे छेने दो। प्रातःकाल चौंकीने तो घर का मार्ग पकड़ेंगे।

द् - तुम्हारा यो वापस जाना मुझे खल रहा है। क्या सोचा था, क्या हुआ ! मजे के-लेकर समोसे और कोफते खाते और गपड़चीय मचाते ! समी आशाएँ मिट्टी में मिल गयीं ।ईश्वर ने चाहा तो शीश इसका प्रायश्चित्त कहूँगा।

आ०-मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि तुम्हारा सिद्धान्त टूट गया। अब इतनी आज्ञा दो कि मामीबी को धन्यवाद दे आऊँ।

द०-शौक से जाओ।

आ - ( भीतर बाकर ) भाभी की साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ । यद्यपि कि साज के साकाशी भोज से मुझे दुराशा तो अवस्य हुई, किन्तु वह उस